# भूदान-गंगा

[ प्रथम खण्ड ]

•

विनो वा

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन स व घा ट, का शी

## निवेदन

प् विनोधाजी के गत पाँच वर्षों के प्रवचनों में से महस्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के सहावपूर्व और पुनकर वह सक्कम तैयार किया गया है। संकलन के काम में प् विनोधाजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपल्ली, १८-६-४५ से पोचमपल्ली, १०-१-४५ तक की पाना का काल उन्होंकी सलाह के अनुसार चुना गया है। गंगा तो सतत बहती ही रहेती।

संकलन के लिए अधिक से-अधिक सामग्री ग्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। फिर भी कुछ जंश अमान्य रहा।

े भूहान-आरोडण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के समी पहलुओं का दर्रांग तथा दांका-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संकलन किया गया है। इसमें कहीं-कहीं पुनरुक्ति भी दिखेगी। किन्तु रस-हानि न हो, इस दृष्टि से उसे रखना पढ़ा है।

संकडन का आजर सीमा से न बहै, इसको और भी ध्यान देना पड़ा है । यदि यह संकडन एक दृष्टि से पूर्ण माना जावगा, तथापि उसे पहिपूर्ण बनाने के छिए जिड़ासु पठिनों की छुठ भन्म पुदान-साहित्य का भी अध्ययन करना पढ़ेगा । सर्व-सेवा-संध की और से प्रजासित १. कार्यकर्तायोग १. साहित्य के अध्यार, १. संविद्यान-यड़ा, ५. पितन-दान, ६. सिह्म-दिव्या स्थार सकता साहित्य भन्य प्रजास होने से स्वादी प्रकासित १. सर्वादिव का घोषणा पहा १. सर्वादिव को धोर से प्रकासित १. सर्वादिव का घोषणा पहा १. सर्वादिव को सेवा होने से बीधी पुत्तकों की इस संकडन का परिविष्ट माना जा सकता है । संकडन के कार्य से यद्यंप पूर्व दिवाबादी का सतत जागे-दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी दिवाह-समुद्र से प्रोक्तिक पुनने का काम जिसे करना पड़ा, वह इस कार्य के छिए सर्वया जारोग्य थी । शुट्यों के छिए सर्वया जारोग्य थी ।

—निर्मला देशपांडे

## ञ्च नुक्रम

१. प्रथम दान

११. भूमि-दान-यश

१२, भारतीय संस्कृति और भूदान

१७, मालकियत छोड़ी !

२१. मिधा नहीं, दीधा

१३, अंतिम मुकाबला साम्यवाद और सर्वेदिय में

१६. 'ग्रवॉदय फे पहले सर्वनाश बस्री नहीं !'

१४, अहिंसा की सोज: मेरा खीवन-कार्य

१५, अहिंसफ ऋति को सफल बनाइये

१८. पाँच करोड़ एकड़ बमीन चाहिए

२०. साम्ययोग की स्वापना आवस्यक

१९. परल, फानून और करूप

पुत्र

1

20

2.8

28

হও

२८

38

32

33

33

35

83

16

| २. वामनावतार                        | • • • |
|-------------------------------------|-------|
| २. भूमिदान में श्रीमानों का भी बचाव | •••   |
| ४, इया, पानी के समान बमीन मी सबकी   | •••   |
| ५, जमीन और सम्पत्ति गाँव की         | •••   |
| ६. भूमि सबकी माता है                | ***   |
| ७. हाठा लड्का समाज                  | •••   |
| ८. चोर का बाप कंज्स                 | •••   |
| ९, दानं संविभागः                    | •••   |
| १०. अहिंसा से दुर्बल भी सबल         | •••   |

|      |                                         |       | द्रष्ठ |
|------|-----------------------------------------|-------|--------|
| २२.  | शक्ति का अधिष्ठान                       | •••   | 45     |
| ₹₹.  | लोकपात्रिक सरकार                        |       | 4 ह    |
|      | पंचविध कार्यक्रम                        |       | ६१     |
| ₹4.  | अहिंसक क्रान्ति और फानून                |       | ६५     |
|      | छमान को उचित घेरणा दी नाय !             | •••   | ७१     |
| ₹७.  | मानदीय तरीके चाहिए, पाश्चवीय नहीं       | *** ' | ७३     |
|      | यह सर्वतोमद्र कार्य है                  |       | ৬६     |
| ₹९.  | समय चूकि पुनि का पछताने ?               | ***   | ওহ     |
|      | निमित्तमात्र बने !                      |       | 60     |
| ₹१.  | कम्युनिस्टो से                          |       | 96     |
|      | नेशनल धारिंग, यंत्र-बहिष्कार, सत्यात्रह | •••   | 68     |
| 23.  | शन्द इमारे शस्त्र हैं                   |       | \$ 500 |
|      | विवेन्द्रीकरण से शासन-मुक्ति की ओर      |       | १०२    |
| ₹५.  | वर्ण-व्यवस्थाः वर्गहीन समात्र-रचना      | ***   | 205    |
| ₹€.  | दैशवासियों से सहयोग की अपीछ             | ***   | 166    |
| ₹७.  | भूदान मजदूर-भान्दोलन है                 | ***   | १२२    |
|      | धर्म-चक्र-प्रवर्तन                      |       | १३४    |
| \$9. | हिंदू-धर्म समुद्रवत् है                 | ***   | 122    |
| Yo.  | रामाबिक मुक्ति                          | ***   | १५२    |
| ٧٤.  | ऋषि-अनुशासन                             | •••   | १६०    |
| ४२.  | महस्य के प्रश्नोचर                      | ***   | 128    |
| ¥₹.  | भारतीय सरकृति का अर्थशास                | ***   | १७२    |
| 88.  | काम-नियमन के बाद अर्थ-नियमन             |       | 704    |
| ٧4.  | राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम | •••   | 100    |
|      | भारतीय क्रांति का अनोखा तरीका           | •••   | १८३    |
| Y0,  | वने-बनाये शास्त्र से क्रान्ति न होगी    |       | 250    |

#### [ ]

४८. क्रान्ति संक्रान्ति वने

५४. इम यग को बनानेवाले हैं

५७. मानव-धर्म की प्रस्वापना

५८. संवित-दान-यश का धर्म-विचार

६०, हमारा स्वतंत्र और अश्वीम विचार

५६. सबै भूमि गोपाल की

५५. सरकार 'शुन्य' और बनता 'एक' है -

५९, मानव-पश्ची के दो पेख : आस्मशान और विशान

yy

१९०

₹30

२३७

283

२४९

260

२६०

६६९

| ٧٩.         | सारा समाज भक्त बने           | <br>१९९  |
|-------------|------------------------------|----------|
| <b>५</b> ٥. | सम्पत्ति-दान-यज्ञ की घोषणा . | <br>२०४  |
| 49.         | अपरिग्रह और आश्रम-धर्म       | <br>२१३. |
| <b>ن</b> ې. | समाजाय इदं न मम              | <br>२२२  |
| <b>4</b> ₹. | वैद्यारा ओर इत्पादन साथ-साथ  | <br>२२९  |

## भूदान - गंगा

## (पहला खण्ड)

#### प्रथम दान

: 8 :

इम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। हमने सुना या, आपके इस मुल्क में दु:सी लोग बहुत हैं। यैसे सारे हिन्दुस्तान में इर नगह तु:सी लोग हैं, लेकिन आपके इस मुहक में कम्युनिस्टो की वजह से बहुत ज्यादा तकलीक है। किन्तु हम तो कम्युनिस्टों से डरते नहीं, कम्युनिस्ट कोई राक्षत नहीं हैं, हमारे जैसे ही वे हैं । हृदराबाद-जेल में बहुत-से कम्युनिस्ट नेता दो-तीन साल से गिरफ्तार पड़े हैं। अभी रामनवमी के रोज जाकर इमने उन लोगों से मुखाकात की। इमने देखा. वे भी इम-आप जैसे सीधे-सादे मनुष्य हैं। फिर भी उन लोगों ने यहाँ बहुत मय पैदा कर दिया, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर इस गाँव के गरीव और श्रीमान, दोनों पिछकर रहेंगे, तो आपके गाँव को कोई दुःख नहीं होगा। हम इस गाँव के सभी छोगों से कहना चाहते हैं कि आप एक हो नाहये। गाँव में कुछ लोग दुःखी हैं, तो कुछ लोग सुखी भी हैं। जो लोग मुख में हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जरा अपने गाँव के दुः शी होगों की चिंता की जिये। इम होगों को गांधीजी ने एक बड़ा रास्ता बताया है कि इस किसीको तकलीफ नहीं देंगे। जो दु:खी हैं, उन्हें बरा सब्र रखना चाहिए । अगर इम सहन नहीं करेंगे, तो हमारा काम नहीं होगा। जो हमारे दुःख हैं, जो हमारी तकलीफें हैं, उन्हें सजनों के सामने रख देना चाहिए। श्रोटने में बरा भी डर नहीं खाना चाहिए। असय कभी नहीं बोलना चाहिए । अविश्वयोक्ति कभी करना नहीं, जैसा है वैधा ही बताना

चाहिए । इस तरह अगर गरीव दुःखी छोग हिम्मत और सुकी छोग द्वामाव रखेंगे, तो आपके गाँव में कासुनिस्टों का कोई उपद्रव नहीं हो सकता ।

#### भूमिदान का संकल्प

आज इस गाँव के हरिबन छोग इससे मिलने आये थे । उन्होंने कहा कि हमें अगर कुछ बमीन मिलती है, तो हम मेहनत करेंगे और मेहनत का खाना खादेंगे। इमने उनसे कहा: अगर इम आपको बमीन दिलावेंगे, तो आप सब होगों को निलकर काम करना होगा। अलग-अलग बमीन नहीं देंगे। उन्होंने कवूल किया कि हम सारे एक होंगे और जमीन पर मेहनत करेंगे। किर हमने कहा कि इस तरह इमें दिख हो, आपकी अर्जी इम सरकार में पेश कर टेंगे। किन्तु उन्हें १०० एकड़ अपने यहाँ की जमीन देने के लिए यहीं के एक माई वेयार हो गये। उन्होंने हमारे समने हरिवनी की ययन दिया फि आपको इतनी जमीन हम दान देंगे । वह भला मनुष्य यहाँ आपके चामने है। अगर यह जमीन नहीं देता. तो इंदयर का गुनहबार बनेगा । आप उसे याद र्शावये । छेकिन यह जमीन देगा, तो हरितनों पर यह किमोदारी आयेगी कि सारे-के-शरे प्रेममाव से एक होकर उसे बांतें । अगर ऐसे सजन होय हर गाँव में मिलते हैं, .तो बम्युनिस्टों का मसला इल ही समझो । आप यह बरूर समझ हैं कि हिंदुस्तान में श्रीमान् लोग अपने हाय में ज्यादा बमीन नहीं रख सकते। कोई भी श्रीमान् गरीबी की मदद के लिया अपनी भूमि अपने हाय में रख नहीं नकता । सरकार भी चाहती है कि कुछ-न-कुछ जमीन सब लोगों को मिले।

#### जमीन के साथ गृहोशोग भी

लेकिन आप लोगों को में और एक बात कह देना चाहता हूं। आगर भव लोगों को बनीन दे मी दें, तो भी हम सबस क्षेपन पूर्ण मुगी नहीं बनेगा। आपने नौंद में कुल तीन हमार लोग बहते हैं और नौंद को गारी बनीन कुल मिशाबस तह ह हमार एकट है। उत्तमें अच्छी बमीन मी लागें, गराव बमीन मी बारी और परवर भी आपे। मतत्व पह हुआ कि हाएक बनरमी को हम गाँव में एक-एक एकट् से ज्यादा अमीन नहीं है। अब आर देखिये कि एफ एकड़ जमीन की कारत करने से क्या एक गाल का खाना-कपड़ा आदि सभी चीलें मिल जायँगी ? इसिटए सास्त इस बात को है कि जमीन की कारत के साथ-साथ दूधरे धंधे भी गाँव में चलने चाहिए । यहाँ इतने लोग इफट्टे हुए हैं। इनमें कितनो ही लियों हैं, कितने ही पुरुष और कितने ही बच्चे हैं। पर कामें कोई नंगा है ? इरएक ली ओर पुरुप के कपड़े हैं। देखी वह बच्च है, उसके भी कपड़े हैं। आप यह सारा कपड़ा बाहर से सरीदते हैं। सरकार तो कहती है कि आप अपने गाँव में योड़ी कपास लगाइये, तो उस पर लगान भी माफ कर देंगें। यह ऐसा इसिल्य फड़ती है कि अगर इरएक गाँव में कपास होगी, तो इरएक गाँव के लोग स्ता कात सकेंगे और अपना कपड़ा बना सकेंगे। लेकिन आज हमारी यह दिखि दशा हुई है कि लोग फटे कपड़े पहनते हैं। हमें दिन-ब-दिन कपड़ा कम कितनेशाल है।

पहले के बागाने में हर गाँव में क्यान होती थी। हर गाँव में सून कातते ये और अपना कपड़ा पहनते थे। गांधीबी ने वाहबाया है कि हिन्दुस्तान के कितान जैसे अपना अपनाज पैदा कर लेते हैं, पैसे ही बाद ये अपनी लिए कपड़ा भी पैदा करने लगे, तभी बाजी होंगे, नहीं तो नहीं । इस तरह अगर आप उदोग करेंगे, तो आपके गाँव के जुनकरों को भी काम मिलेगा। ये जुनकर हमसे आकर कह रहे थे कि 'हम गई।ने में आठ थान चुन सकते हैं, लेकिन हमें खुत दो ही थान का मिलेश हैं, तो क्या करें ?' मला उन सुनकरों को में कहीं सुत दे ही थान का मिलेश हैं, तो क्या करें ?' मला उन सुनकरों को में कहीं सुत दे स्वता हूं ! हों, आप परमेदनर की प्रार्थना कीविये कि भगवन्। इसां-काल में सुत की बारिश करे। तब फिर इन चुनकरों को बारिश से सुत मिले जायगा। माने मून नवत्र में सुत बी बारिश होनी चाहिए।

सरांश, में कह रहा या कि अगर आप खन होत गाँव में कवात बोय और यह कार्ते, तो आपके गाँव के बुनकर किन्दा रहेंगे। नहीं तो ये मरनेवाके हैं। अरे, निश्वालों के पास क्ष्त है कहाँ। वे लड़ाई के पहले हरएक आदमी के लिए १७ गत कपड़ा बुनते ये, पर अन १२ गत ही दे रहे हैं। आप होत यह मत समिक्षिये कि मिळवाले कहीं से च्यांदा स्त टार्वमें। अगर आपको विद्यायत से स्त जा दें, तो क्या आप वह विद्यायतों स्त प्रसन्द करेंगे? बच अगरको बाहर से अन्न टा दें, सत भी टा दें, तो इस देश में रहते ही किस-टिए हैं? बाहर ही क्यों नहीं चले चाते? लेकिन अगर आपको ही जगह रहना है, तो हर गाँव में अन्य दोरा होना चाहिए, हर मौं में फराड़ी देश होना ची चाहिए, हर मौं में फराड़ी देश होना ही चाहिए। चल काल का ला का है कि पाँच साल का लड़का भी अपना स्त कात सुकता है। इसी तरह से सूचरे भी गाँच के उद्योग हैं, से सारे उद्योग गाँच में चलने चाहिए। इस तरह सारा गाँव एक होकर

उचोगों में लग जाय, एक-दूषरे पर प्रेम करे, तो कम्युनिस्ट.लोग भी संतुष्ट हो जा<sup>ड्र</sup>गे । इसलिप्ट अत्र भय छोड़ दीजिये और काम में लग जाइये। सिंदी-ताड़ी छोड़ो

×

एक बहुत सुरी बात में इस मुक्त में देख रहा हूँ कि हजारों होत मासब या सिंदी पीना करते हैं। इससे कोई लान नहीं होता, अब तरह की हानि ही है। अगर यह ताड़ी और सिंदी का मामला बारी रहा, तो आपकी अवल कुछ काम नहीं देगी। निश्चित समझ हैं कि आप होगो पर किसी-न-किसी सूतरे का राज्य रहेगा, अपना खुद का राज्य न रहेगा। सिंदी-ताड़ी का बसता हिन्दू-भर्म के विरुद्ध है, सुसक्षिम-पर्म के विरुद्ध है। सभी धर्मों ने इसका विरोध ही किया है।

पोचमपहो, जिला—नलगुंढा ( तेलंगाना ) १८-४-<sup>7</sup>५१

#### वामनावतार

अभी में एक होटे गीव से हो आया। उस गाँव की ल्टकर आया हूँ। उस गाँव में ५० एकड़ लभीन एक श्रीमान माई से गरीबों को दिल्लायी। उसके पहले भी ८ गाँवों में इसी तरह १०० और ७५ एकड़ लभीन लोगों ते ली तया गरीबों को दिल्लायी। आज आपके गाँव को भी कुछ ल्टनेवाला हूँ। लेकिन ये कम्मुतिस्ट लीग कहेंगे कि पीच-पीच हजार एकड़ लभीमताला की एकड़ लभीम दे देता है, तो उससे चया होगा १ में कहता हूँ कि लग सब रखो। अभी भींच हजार में से जो थी देता है, वह प्रेम से देता है तो में लूँगा और बाकी के चार हजार नी सी एकड़ भी से ही हैं। जब ये लीग देखेंगे कि हम गरीबों के चार हजार नी सी एकड़ भी से ही हैं। जब ये लीग देखेंगे कि हम गरीबों को जमीन देते जाते हैं, उससे हमें उत्तक प्रेम ही मिलता है, तो किर वे खुर कहेंगे कि लीर भी ले लो।

#### तीसरे कदम में सब हे हुँगा

इस पर इस्युनिस्ट कहेंसे: 'कैश भोला आदमी है।' लेकिन में उनसे कहूँगा कि मैं मोला नहीं, अपना धंधा में खूब बानता हूँ। एक रक्ता थोड़ी भावना और धोड़ा बातावरण होने दो कि बमीन मरीबें को देने में लाम है। बातावरण तैयार हो जाने पर तो कानून करा ही हुँगा। किर सह नहीं देखेंगा कि आब १०० एकड़ हैं, पाँच साल बाद और १०० एकड़ मिलेगी और फिर पाँच लाल के भाद होय १०० एकड़ । इस तरह चार हवार निलेगों और फिर पाँच लोल के भाद होय १०० एकड़ । इस तरह चार हवार निलेगों तो की चे सरस बीत बाउँगे। बात बाद है कि हवा नरल चार निलेगों तो होंगे सरस बीत बाउँगे। बात बाद है कि हवा नरल बातों चित्र करते हैं। वे बच्चे को मिलाई खिलाते हैं, तो वह में में सिल्याते और तमाचा लगाते हैं, तो भी में में से लगाते हैं। लेकिन बो कोई खुटने के लिए आते हैं, वे भी बच्चे को मिलाई खाते हैं, पर वह में म की मिलाई नहीं होती। इसी तरह में वो बमीन लेता हूँ, वह में म की मिलाई नहीं होती। इसी तरह में वो बमीन लेता हूँ, वह में म की मिलाई नहीं होती। इसी तरह में वो बमीन लेता हूँ, वह में म की मिलाई नहीं होती। इसी तरह में वो बमीन लेता हूँ, वह में म के लिता है।

मुझे आश्चर्य रुमता है कि वहाँ मैं बाता हूँ, रोग बमीन देने के रिए बयों तैयार होते हैं। सोचता हूँ कि क्या यह गांधीजी की करामात है। होग जब जानते हैं कि यह गांधीबी का मनुष्य है, तो प्रेम से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतनी ही बात नहीं, और भी बात है। गांधीबी की करामात है, छेकिन परमेदवर की भी करामात है। परमेदवर की महिमा है कि छोग यह बानने छगे कि इसनी सारी बमीन अपने हाथ में रखकर कोई ले बानेवाला नहीं है। आखिर इतनी बमीन को वे खद भी तो नहीं बोत सकते । इतनी जमीन अपने हाथ में रखने से कोई लाम नहीं, यह बात उनके ध्यान में आ गयी। इसीलिए आज मैं वामनाबतार बन गया और कहता हूँ कि बमीन दे दो। तीन कदम दोगे तो भी वस है। छेकिन मुझे जो सी एकड़ मिले हैं, उतने ही मेरे नहीं हैं। वह जो चार सी एकड़ बचे हैं, वे सारे-के-सारे मेरे ही हैं । जैसे वामन के तीन कदमों में चारा त्रिभुवन आ गया, वैसा ही यह मामला

है। अगर यह सारी खूबी गरीब छोग समझेंगे, तो सारा गाँव मुखी होगा। यह तो मैं कम्युनिस्टों का ही काम कर रहा हूँ। यह एक फचर है, उस फचर को डाव्ता हूँ और फिर उस पर कातृन का हथीड़ा पड़ेगा। हमारा काम रिर्फ कानून से नहीं होगा, अगर यह फबर काम नहीं देगी। इसका आरम्भ होता है दान से और समाप्ति होती है कानून से । फम्युनिस्ट आरम करेंगे लाटी से और समाप्त करेंगे कानून से ! आखिर कानून से समाप्ति ये भी करेंगे और मैं भी करूँगा, लेकिन आरम्भ में मै प्रेम और दान चाहता हें और वे लाठी तथा खुट चाहते हैं।

च विरुपछी ₹9-8-149

£

#### भूमिदान में श्रामानों का भी यचाव

: ₹:

मेरी मांग है कि बरीबों के लिए कुछ सूमिदान दीबिये। में गरीबों की ओर ते यह बो दान माँग रहा हूँ, उसमें न कियू बरीबों का, चित्र क्षीमानों का भी पनाब है। लेग मुझे कहते हैं कि 'फ्याना मनुष्य श्रीमान है, हसलिए उसके घर मत ठहरी।' में उससे पूछता हूँ कि अच्छे महान को आग लागओंगे या बुरे महान को है मुझे श्रीमानों के बर में ठहराया बाता है, तो में यही कोशिश करता हूँ कि हस घर में आग कैसे उमेगी। में बाहता हूँ कि सात काम उन घरों के मालिकों हारा हो हो। में उनको यह समझाऊँमा कि 'माई, नुम्हारे घर को आग नहीं छगी है, बहिर यह तो यह उसबल हो रहा है।'

सिवन्नगुड़ा २२-४-१५१

26.8-149

ह्या, पानी के समान जमीन भी सबकी : ४ :

समीन तो आधार है और हरएक को वह आधार मिलना चाहिए। हरएक को समीन मिलनी चाहिए, लेकिन उत्तरे कोई श्रीमान बनेगा, ऐसी आधान करनी चाहिए। कि हरएक को हवा चाहिए, लेकिन क्रितीको हवा मिलती है, तो हम उसे श्रीमान नहीं कहते। पानी मी हरएक को चाहिए, लेकिन पानी पर से हम कि श्रीमान नहीं कहते। पानी मी हरएक को चाहिए, लेकिन मानी पर से हम कि शीमान नहीं कहते। पानी मी हरएक को चाहिए, लेकिन श्रीमान पर नो है हो बानीन है। किरना उदने के लिए श्रीम आधार है, लेकिन श्रीमान पर ने के लिए उद्योग हो आधार है। गाँगों की उन्नति करनी है, तो गाँव के उन्नोग बढ़ाने चाहिए। आवकल लंगों का वह लगाल हो गया है कि हिन्दुस्तान में एकको बमीन मिछ बाय तो मामण हल हो बाय, सब जुली हो बाय। लेकिन यह गलत लगाल है। बमीन की तकसीम वहर होनी चाहिए, फिर भी हतने मर से देश हुली नहीं होमा। बिस देश में उन्नोग नहीं, उस देश में लक्षी।

आप देख रहे हैं कि छोग योडा-योड़ा भूमिदान दे रहे हैं। छोगों के दिल बदल रहे हैं। इस तरह अगर लोगों के दिल बदल बाते हैं, तो कान्त की कोई बरुरत नहीं रहती ! प्रेम से ही सारा कारोबार चलेगा । समझने की बात यह है कि सारा गाँव एक परिवार है । जैसे वारिश का पानी और सूर्व-प्रकाश सबके लिए है. येसे आपका यह सारा गाँव होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सन गाँववालों को एक हो जाना चाहिए और समझना चाहिए कि सारी बमीन सबकी है । विर्फ भूमि ही नहीं, बलिक अपने पास जो भी सम्पत्ति है, सब-की-सब सींव की है।

**मेइ**मुंगळ 29-12-149

भूमि सबकी माता है

जब इम कहते हैं कि 'भूमि सबकी माता है', तो फिर कुछ लड़कों का उस पर इक हो और कुछ उसके पास पहुँच भी न सकें, यह हो नहीं राफता । इसलिए बाहिर है कि बमीन बैंट बानी चाहिए । उसके लिए दो सस्ते हैं, फरल का और कानृत का। कल्ल का तो रास्ता भारत में चल नहीं सकता । सरकार मीके पर कानून जरूर बनायेगी और सरकार का यह कर्तस्य भी होगा । टेकिन यह वाम इस ढड्ड से होना चाहिए कि फेवल गरीय ही नहीं, बहिक भीमान् भी उसमें अपना हित समझें । आखिर कानून तो बनाना पड़ता ही है, छेक्नि उसके लिए बातावरण अनुकृत करना चाहिए। इमीलिए मेंने एक नया प्रयोग शुरू किया है। मैं गरीबों के लिए भूमिदान मौंग रहा हूँ। क्षगर जमीनवाले मेरी यात समझ जायेंगे, तो उनका जीवन पटट जायगा और वे अपना सारा बीवन गरीवों की सेवा में दे देंगे । वामन-अवतार में भगवान् ने सीन कदम भूमि मौंगी थी। छेकिन वह सीन फटम भूमि त्रिभुवनस्वापी बन गयी, क्योंकि यामनावतार के कारण विंठ राजा का परिवर्तन हो गया था । मिविवालगुद्धा 0.4.749

मुझे खुद्द्री हो रही है कि यहाँ कुछ गरीबों ने भी दान दिया। असल में लेगा है शीमानों से ही, जेकिन गरीबों को भी पुष्य की, दान की प्रेशा होनी पाहिए। किन्दें भी आपत में एक-दुनारे की फिक फरने का घर्म समझता पाहिए। किन्दें साने को भी नहीं मिळता, ऐसों को कुछ देना गरीबों का भी घर्म है। गरीब के घर में भी नया लड़का पैदा होता है, तो सब बॉटकर खाते हैं। इसी सरह हमें समझता चाहिए कि इमारे घर में पांच छड़के हैं, तो छठा लड़का समान है। चाहे शीमान् हो या गरीब, उनके घर में और एक व्यक्ति है, विसका हिस्सा देना इस्ट्रफ का कर्तन्य है। केवल भूमि और सम्प्राच का ही हिस्सा नहीं, बिरुक अपनी सुद्धि, द्यांक, समय का भी हिस्सा नहीं, दिला या स्था है। हो से साहए। यह दान-धर्म निलयमं के तीर पर हमें अपने हास्त्रकारों ने स्थाया है। शैस हम रोज खाते हैं, वैसे हो रोब दान भी देना चाहिए।

## चोर का बाप कंजूस

:=:

यहाँ कम्युनिस्टों का उपहर्ष है, वो उसके बन्दोबस के लिए सरकार की मिलिट्री आयी। लेकिन पेट के रोग के कागा किर दर्द करता हो, तो सिर पर साँठ खगाने से काम नहीं चलेगा। उतके लिए तो पेट के रोग को पुरस्त करनेवाली दवा चाहिए। उपनिपदों में राजा कहता है कि ब में स्तेनों जनपदे क क्यों—मेरे राज्य में कोई चीर नहीं है और कोई कंत्र महीं है। कंज्य नोरो के बाप होते हैं। वे चीरों की, हाकुओं को पेदा करते हैं। इसी तरह आब को अपने पाष हवारों एकड़ बंगीन रखते हैं, वे कम्युनिस्टों को पेदा करते हैं। बम्युनिस्टों के प्रकाश नाम बो सकता है। कानुत मेरे समान गरीबों से बमीन नहीं ले स्पता। उसकी एक मर्यादा होती है। लेकिन कहाँ इटय-परिवर्तन होता है, वहाँ सर्यस्व स्थाग करनेवाले फ्रकीर निक्छते हैं। स्थापेट

यह जो दान दिया जा रहा है, वह फिसी पर कुछ उपकार नहीं किया जा रहा है । हमारे शास्त्रकारों ने दान? की व्याख्या करते हुए कहा है कि दानें संविभागा:—दान में, समाज में समान विभागन करने की बात है । समस्त्रे की बात है कि बच्चें पर माता-रिता का फोई हक नहीं होता, परमेदबर का हक होता है । आपके चर में परमेदबर खाता है, उसे आप अपना स्टब्स समझकर मूमि वेते हैं । गरीब के घर में भी वही परमेदबर खाता है । हसिए होना यह चाहिए कि जितने स्टब्स के हैं, वे सारे परमेदबर के हैं और उनकी चिनता सारा गाँव क्राता है। अता जिस तरह आप अपनी भूमि का हिस्सा अपने स्टब्स के वेते हैं, उसी तरह कुछ हिस्सा गरीबों को भी देना चाहिए। जैसे हम घर के बचा जमीन पर हक मानते हैं, बैसे ही गरीबों का भी उस जमीन पर हक है ।

## अहिंसा से दुर्वल भी सबल

: 80 :

अस्तर इसमें माना है कि बुर्जनों के इसके का प्रतिकार शक से करें श्रीर शक्त न हो तो भाग नाज । लेकिन सकतों ने इसे विश्वाया है कि ये दोनों तरीक गलत हैं। इसफा करनेवाल के सामने साति के छाती खोल खड़े होने से इस विश्वय हासिल कर सकते हैं। गांधीजी ने इसे बताया कि यह मार्ग केवल कुछ सजतों के लिए नहीं, बस्कि तारे समाज के लिए कास्तर है। आईसा के मार्ग में एक छोटा बचा या खी भी दुनिया के बिरोध में खड़ी हो सफती है और दुनिया को जीत सकती है। शांकों के मार्ग में बच्चे, हुने क्यों आदि का स्वत्त करना पहता है, पर स्विहंसा में उतनों शक्त करना हुने का मौजा मिलता है।

अहिंसा का मार्ग ऐसा मार्ग है, जिसमें दुर्वस्न, अशक्त भी सबस, शक्तिवान, भन जाता है। यह अत्यन्त सरस मार्ग है। फिर मी हम अम में पड़कर शस्त्रे फे पीछे जाते हैं। स्वास ( चरंगरू )

20.4.149

#### भूमि-दान-यज्ञ

पहले जब-जब देश में अशांति पैदा होती थी, तब-तब हमारे यहाँ के बुद्धिमान् लोग यह शुरू कर देते थे। मैंने इस मुल्क में प्रवेश किया, तो सुझा कि मने भी यह कुरू फरना चाहिए। वहाँ सगड़े हए, मारपीट हुई, खून हुए, उसकी द्यांति यह के सिवा कैसे हो सकती है ! आपके इस गाँव में भी मारकाट हई, इत्या हुई, जिसकी निशानियों में देखकर आया हूँ । इस तरह कई गौंबी में हुआ । तो, इन सबकी शांति के लिए यह होना चाहिए । कीन-सा यह करें, यही में सोचता था। मुझे एकदम सुझता न था। क्या पश्च-विख-यज्ञ शरू फर्के १ पर पशु-बल्जि से मनुष्य को क्या लाम हो चकता है ? यदि लाम हो चकता है, तो काम, कोघ, लोभ, मोइरूप पशुओं के नाश से। ये ही पशु हैं, जिनका राज्य हमारे मन पर चलता है । तो, इनका बल्दिन करें, ऐसा यश हो सकता है। मैंने सोचा, इस बमाने में इमारे दिल में कीन-सा पशु ज्यादा काम कर रहा है १ मेरे ध्यान में आया, सबसे बट्कर पशु-को इमें तकलीफ देता है-वह है, द्रव्यलोम । आनकल नंगलों में बहुत दोर नहीं रहते, इसलिए उनकी हमें बहुत तफलीफ नहीं होती । लेकिन वह लोभरूपी पशु बहुत तकलीफ दे रहा है. हर काह तकलीफ़ दे रहा है। इसका बल्टियन करने से द्यांति हो सकती है। फिर मैंने आपके पास मूमिदान मौगता शुरू फर दिया। जहाँ गया, वहाँ क्षोगों को यही समक्षाया कि इस क्षेत्ररूपी पशु का बलिदान होना चाहिए। क्षेगों ने लोम तो पूरा छोड़ा नहीं, फिर भी थोड़ा-थोड़ा भूमिदान दे दिया।

#### यज्ञ का उद्देश्य : अन्तःशुद्धि

इस भूमिशन-यश्च में हरएक को थोड़ा-घोड़ा हिस्सा टेना चाहिए! बब कभी नोई सर्वचिनक यत क्षरू किया बाता है, तो उसमें हरएक को भाग टेना पढ़ता है। किशीने कोई सर्वचिनक महावश क्षर्य किया, तो हरएक घर से २-३ इटाक दूप मिलना चाहिए। कोई राजा या घनिक ज्यारा दूध दे दे, ऐसा नहीं चळता। इस भूमि-दान-यश्च में मी हरएक का हिस्सा होना चाहिए। कारण इसका उद्देश यह है कि सबकी अन्ताशुद्धि हो बाय । इसिटए जिनके पास योड़ी भी बमीन हो, वे योडी ही दें। लेकिन जिनके पास बमीन नहीं है, वे इस यह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? यह सही है कि वे भूमिदान दे नहीं सकते । वे तो भूमि लेनेवाल होंगे, पर उन्हें बब भूमि दी बायगी और उस पर वे अच्छी तरह भेहनत करें, वो उनका वही यह कहा बायगा । बाकों के बितने लोग हैं, यह इस यह में हिस्सा लें, ऐसा में बाहना हूँ। बिसके पास ब्यादा बमीन है, यह क्यादा दे और जिसके पास कम है, यह कम दें। लेकिन देना सबको चाहिए। बिसके पास कम है, वह अगर कम देगा, तो उसके दान की योग्यता कम नहीं होगी । अपनी बाक्ति के मुताबिक को भी दिया बाय, उसकी योग्यता समान रहेगी।

#### युग हमारे हाथ में

छेकिन कलियुग या कृतयुग, यह मन की कल्पना की बात है। अगर हम परमेश्वर का नाम छेते हैं, तो यह कृतयुग हो जाता है। और अगर परमेश्वर का नाम नहीं हेते, उसे नहीं मानते, तो वह किल्युग हो बाता है। आप देखते हैं कि इस सुरा में भी महाला मोची, तामक्रण परमहंस, राण महींपे आदि लोग हो गये। मतल्य बही है कि जिसका मन परमेदसर-सराण करता रहेगा, वह किल्युग में नहीं रहेगा, कृतयुग में ही रहेगा। परमेश्वर का स्माण करने से हमें यह सुरा रोक नहीं सकता।

#### भगवान् की इच्छा से सब कुछ संभव

इसिटए कोगों ने अगर आयं कुछ दान देना छुरू किया है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप खब इस चीज को समझ लें कि इस झांतियह में हिस्सा लेना हो है, तो लोग उठ-उठकर देने क्या वायेंगे। मैं. जानता हूं कि इस्फ मनुष्य यह बात कर-चे नहीं समझ सकता। से ते के फ इस्ते हं इस्ते नहीं समझ सकता। के कि फ इस्ते हं इस्ते नहीं समझ सकता। ने लेकन मगवान अगर चाहेगा, तो यह बरूर होनेवाला है। वह मुझ-बेते प्रच्या को माणी में भी ताकत भरेगा। वह चाहेगा, तो फलियुग के मनुष्य को भी अच्छी बुद्धि देगा। अगर मगवान चाहते हैं, हो कोई भी चीज उत्तरे विवद महीं वा सकती। नेरा विवयास हो गया है कि भगवान प्रारत की उद्यति चाहता है। हम कई वर्षों के बाद आजादी मिल गरी, यह परिवरर को इसा है। इस कई वर्षों के बाद आजादी मिल गरी, यह परिवरर को इसा है। इस कई वर्षों के बाद आजादी मिल गरी, यह परिवरर को इसा है। इस कई वर्षों के बाद आजादी कि, यह परिवर्ष हो वह की सालि के, यह चाहता है। वह कम बाहता है। इस कह वर्षों के बाद आजादी की स्वाप पर्युद्धि केते नहीं होगी? में मानता हूं कि भगवान इस देश में शांति के साल मान साल को हो वह कम चाहता है, यह बोलकर नहीं बतलाता, लेकन वैसी में लगा मानप स्वाप को दे देता है।

एक बगह हरिवर्गों ने युक्षसे भूमि मॉगों । मैंने कहा : मैं कहाँ से हूँगा, ठिवन आपकी मॉग सरकार के सामने रख्या। उन्होंने कुळ ८० एकड़ बमीन मीगों थी। नेस खयाछ नहीं था कि इतनी चमीन छोग दे सकेंगे, इटलिए मैंने सरकार का नाम बताया। ठेकिन मुझे हुद्धि खुक्षी। किर मैंने इस्तेन्टरते हुछ माई को हुए। कि माइयो, हतनी उमीन आप दे सकते हो है परसेश्वर ने एक माई को मेंगा दी। उसने कहा कि मैं दे सकता हूँ। मैं समझ स्वाय कि मतनात की इन्छा क्या है। इस तरह हम कि मीगा

शुरू कर दिया । मेरा विस्ताय हो ग्रथा कि इस भूदान-यन से आपके नल्सुंध और वरंगल, टोनों जिलों में शान्ति स्थापित हो सकती है । केवल पुलिस की ताकत से शान्ति नहीं रह सकती । पुलिस के बल से अशान्ति दन सकती है, लेकिन दशी क्यान्ति नहीं रह सकती । पुलिस के बल से अशान्ति दन सकती है, लेकिन दशी क्यान्ति मीका मिलने पर उठ भी सकती है। हम देखते हैं कि गरमी के दिनों में बास नहीं दीखती । लगता है, दुनिया से पास लगत हो हो गयी । लेकिन करा बारिश होने दीखिये, दुनियामर बास-ही-यास दिखाई देती है । वर्षोंकि वह नट नहीं हुई थी, उसके बीब बमीन में मीजूद थे। तो, कहीं क्यान्ति के बीब मीजूद है, वहाँ शान्ति नहीं हो सकती। बीब बमीन में ही, तो कमी-न-कमी उम ही बाते हैं। अशान्ति के उस बीब को निर्मृत करना है, हसीलिए मगतान् ने यह भूदान-यन मुझे बुझाया है।

तनिकछा ( वरंगळ ) २१-५-१५१

## भारतीय संस्कृति और भूदान

: १२ :

मानव-चमान हजारो वर्षों से इस पृथ्वी पर रह रहा है। पृथ्वी इतनी विद्याल है कि पुराने जमाने में इसर का मानव जमर के मानव को कुछ भी नहीं पहचान भाता था। इरएक को शायद इतना ही कराता था कि अपनी जितनी जमात है, उतनी ही मानव जाति है। पृथ्वी के उत्तर क्या होता होगा, इसका भान मी शायद उर्वे नहीं था। लेकिन वेते-बेते विशान का मफाय फैलता गया, वेते-वेते उपि के साथ मनुष्य का सैवकं बदता गया।, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मक, समी दिखों से मानवों का आपसी सपर्क बदता गया। सब कभी दो गाही का या दो जातियों का संवक्ष हुआ, हर बार वह मीटा ही सायित हुआ, ऐसी बात नहीं। कभी वह मीटा होता था, तो कभी कड़ुआ; लेकिन कुछ, ऐसी बात नहीं। कभी वह मीटा होता था, तो कभी कड़ुआ; लेकिन एक मीटा ही साथत हिना भी से कहता मीटी की स्वत्य की से कि कि स्वत्य क्या कर कर तो माल्य होगा कि बहुत प्राचीन वाल में सर्वी भारता की तरफ ख्याल करें, तो माल्य होगा कि बहुत प्राचीन वाल में सर्वी

आर्थ छोग रहते थे। उनकी संस्कृति हिन्दुस्तान की 'पहाड़ी संस्कृति' थी और दक्षिण में जो द्रविह छोग रहते थे, उनकी संस्कृति 'समुदी संस्कृति' थी। इस तरह द्रविदों और आर्थों की संस्कृति के भिष्ठण से एक नयी संस्कृति बनी।

पहले उत्तर और दक्षिण को ये दोनों सत्कृतियाँ अलग-अलग रहीं । हजारे वर्षों तक हममें आपस में कोई सजन्य नहीं या, क्योंकि बीच में एक बहु। मारी देहकारण्य था। लेकिन फिर दो बमातों का सार्वन्य हुआ। उनमें से कुछ मीठे और कुछ कड़ए अनुमल आये और उसका नतीजा आज का भारतर्थ हैं। द्रिष्ट्र लोग वहीं के बहुत प्राचीन लेग ये। द्रिष्ट्रों और आयों, दोनों की संस्कृतियों के संगम का साम हिन्दुस्तान को मिल और उससे एक ऐला मिल राष्ट्र बना, जिसमें उत्तर और दक्षिण के अल्डे अंदा एक साथ बैमान्ट्रम मिल गये। उत्तर और दक्षिण एक हो गया। तत्तर के लेग जानमान बे, तो दक्षिण के भक्ति-प्रयान। इस तरह कान और मिल का संगम हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ जो मिल समाज बना, उसकी ब्यायकता भी एकांबी सावित हुई।

#### इसलाम की देन

फिर शहर से मुखलमान यहाँ आये और अपने साथ नयी संस्कृति के आये। उनकी नयी संस्कृति के शाय यहाँ की संस्कृति की टकर हुई। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के शिकास के टिप्प दो मार्ग अपनाये, ऐसा दोखता है: एक दिंखा का और बूगरा प्रेम का! ये दो मार्ग हो थारों भें की तरह एक साथ कहे। हिंसा के साथ हम गवनी, औरंशजेब आदि का नाम के सकते हैं, तो दूतरी तरफ प्रेममार्ग के टिप्प अफनर और कांग्रेर का नाम ! हमारे यहाँ को कमी थी, यह हसलामं ने पूरी कर दी। इसलाम स्वयक्ती समाना मानता था। यार्थ उपनियद् आदि में यह विचार मिन्द्रता है, टेकिन हमारी सामाजिक स्वयस्य में इस समानता की अनुपृति नहीं मिन्द्रती थी। इसने उस पर आदार नहीं किया था। व्यावहारिक समानता का विचार हसलाम के साथ आया। इसलाम के आगमन के समन वहाँ अनेक बातियोँ थी, एक शति दूसरी बाति के साथ न शादी-व्याह करती थी और न रोटो-यानी। इस तरह नहीं है देते.

वहाँ चीखटें बनी थीं। लेकिन धीरे-धीरे दो संस्कृतियाँ नवदीक आयी। देश को दोनों के गुणा का लाम मिला। इस सिल्मिले में बो लड़ाई-सपड़े और संघप हुए, उनका इतिहास हम बानते ही हैं।

को लोग यहाँ आये, उन्होंने तल्यार से हिन्दुस्तान बीता या हिन्दुस्तान के लोग लड़ाई में हार गये, यह कोई नहीं कह सकता। बहिन लड़ाइयाँ हुई, उत्तते पहले ही फक़ीर लोग यहाँ आये। वे गाँव-गाँव घूमें और उन्होंने इत्तराम को तरेश पहुँचाया। यहाँ के लिए वह चीज एकदम आकर्षक थी। बीच के जमाने में हिन्दुस्तान में बहुत-से मक हुए, जिन्होंने बातिमेद के लिलाफ प्रचार किया और एक ही प्रमेश्वर को तथावना पर बोर दिया। इसमें इत्तराम का महुत बड़ा हिस्ता था। हिंदुस्तान को इस्लाम की यह बड़ी देन है। इस्त तरह पहुँचे ही भे संकृति हथिड़ और आयों को अच्छाइयों के मिश्रण से बनी थी, उसमें यह तथा रहावाल हुला हा

#### पश्चिम का हविभीग

इसके बाद कुछ तीन सी साल पहले की बात आती है। यूरोप के लोगों को मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बड़ा संपन्न देश है और बही पहुँदने से लाम हो सबता है। इसी समय यूरोप में विज्ञान की प्रवित्त भी हुई। वे लोग हिन्दुस्तान आ पहुँदों। हिन्दुस्तान में लभी तक को प्रवित्त भी हुई। वे लोग हिन्दुस्तान में लभी तक को प्रवित्त भी दुई थी, उसमें विज्ञान की कमी थी। यह नहीं कि विज्ञान यहाँ या ही नहीं। यहाँ वैदाक-बाल मी माई था, लोगों को स्वायन-बाल की जानकारी थी। अच्छे मकान, अच्छे रास्ते, अच्छे मस्से यहाँ बनते थे। यानी शिवर-विज्ञान भी या। अर्थात हिन्दुस्तान एक ऐसा प्रयतिश्वील देश या, बहाँ उस जानों में अधिक-से-अधिक विज्ञान मीजूर या। लेकिन बीच के बमाने में यहाँ विज्ञान की मानति कम हुई। उसी बमाने में यूरोप में विज्ञान का आविष्कार, हुआ और पाशास्य लोग यहाँ आ एहँचे।

अब उनके और इमारे बीच संघर्ष शुरू हुआ। उनके साथ का इमारा सम्बन्ध कडुआ और मीठा, दोनों प्रकार का रहा तथा इस मिश्रव से एक और नवी संस्कृति बनी। कुछ मिश्रण वो पहुछे हो ही जुका या, फिर बो-जो प्रयोग यूरोपवालों ने अवने देश में किये, उनके फटस्करण न विषे मौतिक बीवन में, सिक समावशास्त्र आदि में भी परिवर्तन हुए । बैसे-बैसे अंग्रेब, मृत्य, बर्मन, रिश्वपता आदि में विचारों से परिवर्ग होने स्था, तैसे-तैसे वहाँ के निवनारों का सरवन्य मी बदने स्था। आब हम बहाँ बाते हैं, वहाँ के किया हम, कृम्युनिकम आदि पर विचार मुनते हैं। वे सारे विचार पश्चिम से आवे हैं।

अब इन सब विचारों में झगड़ा शुरू हुआ है। उसमें से कवरा-कचरा निकल कायगा। इमारो संस्कृति कुछ कोषेगी नहीं, बल्कि कुछ पायेगी हो। हिंदुसान में—बावज़्द इसके कि पश्चिम के विचारों का प्रवाह निरंतर यहाँ आता रहा—पह ले के बमाने में जितने महायुवय आप्यालिक विचारवाले पैदा हुए, उनसे कम इस क्यानों में नहीं हुए। इस समय भी संवर्ष हो रहा है, टक्कर हो रही है, मिश्रम हो रहा है। यह जो बीच की अवस्था है, उसमें कई प्रकार के परिणान होते हैं।

#### कम्युनिस्टों में विचार

गांधीओं के बाने के बाद मैं शोचने ख्या कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्वाधियों का काम देख उसमें ख्या गया। परन्तु यहाँ के कम्मुनिस्टों के प्रमुत्त को दोने बराबर शोचता रहा। यहाँ की खून आदि की पटनाओं के प्रमुत्त को दोने पहें बात माने मिछती रही। फिर भी मेरे मन में कभी प्यराहट नहीं हुई; क्यों कि मानव-बीवन के विकास का कुछ दर्धन मुझे हुआ है। दशिख में कहा चक्रता हूँ कि बय-बय मानव-बीवन में नथी संस्कृति निर्माण हुई, तो यहाँ कुछ संवर्ध भी हुआ है, रक्त की बारा भी वही है। दशिख हमें विना घरराये द्यांति से सोसना चाहिए और शान्तिमय उपाय हुँदना चाहिए।

यहाँ ज्ञान्ति के लिए सरकार ने पुलिस भेब दी है, लेकिन पुलिस कोई विचारक होती है, ऐसी बात नहीं। यह वो शक्त संक्ता होती है और शक्तों के कोर पर ही सुकाबला करती है। इसलिए बंगल में शेरों के बन्दोबन के पुलिस भेजना बिल्कुल कारगर हो सकता है और वह दीरों का शिकार उनसे बचा सकती है। लेकिन यह कायुनिस्टो की तकलीफ रोसें की नहीं, मानवों की है। उनका वरीका चाहे गलत क्यों न हो, उनके जीवन में कुछ विचार का उदय हुआ है। चहीं विचार का उदय होता है, वहीं सिर्फ पुलिस के प्रतिकार नहीं हो सकता, सरकार यह बात बानती है। वाबजद हमके, अरना कर्तस्य समझकर सरकार ने पुलिस की योजना की है, इसिंड्स में उसे रोप नहीं देता।

#### ्विचार-शोधन का प्रमुख साधन : 'चरैंदेति'

इस तरह प्रस्तुत समस्या के बारे में सोचते हुए मुझे तुझा कि इस गुरुक में घूमना चाहिए। ठिकन कैमें घूमा जाय ? मोटर आदि साधन तो विचारसोधफ हैं नहीं, वे समय-साधफ हैं, कासका फाट सकते हैं। जहीं दिवार हुँदना
है, वहाँ धानित का साधन चाहिए। पुराने कामों में तो जैंट, घोड़े आदि थे।
छोप उनका उपयोग भी कतते थे और रातमर में दो सी मीठ तक निकल बाते
थे। परन्तु शक्तपार्या, महाधीर, बुद्ध, चैतन्य, नामदेव जैसे छोग हिन्दुस्तान में
घूमें और पैदल ही घूमे। ये चाहते, तो घोड़े या ऊँट पर भी घूम सफते थे,
पर उन्होंने इन स्वन्ति-साधनों का सहाय नहीं छिया; क्योंफि वे विचार का
शोधम करना चाहते थे। विचार-शोधम के छिए यक्त वता साधन पैदल
घूमना ही है। इस जमाने में यह साधन एकटम सहस्ता नहीं, पर शांतिपूर्यक

#### वामनावतार का जन्म

में वर्षा से चलकर शिवरामपछी आया और वहाँ से यहाँ। कम्युनिस्टों के काम के पीछे वो विचार है, उसका सारमूत अंश हमें प्रहल करना होगा, उस पर अमल करना होगा। यह अमल कैसे किया बाय १ इस बारे में में सोचता था, तो मुझे कुछ सुझ गया। आलग तो था ही, आट पामनावतार ले लिया और भूमिदान माँगना शुरू कर दिया।

पहले पहले लगता या कि वातावरण पर इसका परिणाम क्या होगा ! योड़े-से अमृत-दिन्दुओं से धारा समुद्र मीठा कैसे होगा ! पर धीरे-धारे विचार परता गया। परमेश्वर ने मेरे शब्दों में कुछ शक्ति मर दी। लोग समझ गये कि यह को काम चल रहा है, क्रान्ति का है और सरकार की शक्ति के परे है; क्योंकि यह जीवन बदलने का काम है।

यद्यपि लोगों ने मुझे काफी दिया, तो भी मेरा फाम इतने से पूरा नहीं होता। आज नलगुडा के एक माई आये। उन्होंने पहले पवाल एकड़ दिये ये। उनकी बमीन का कुछ झगड़ा या। वह निषट गया और आज उन्होंने पाँच सी एकड़ बमीन दे हो। उनके हिस्से की अमीन का यह चौधाई भाग होता है।

## यह समस्या जागतिक है

इस तरह जब विचार फेटेमा, तब काम होगा । मैं चाहता हूँ कि दरिदनारायण की, जो शुखा है और काब बाब बचा है, आप अपने कुटुन्ड का एक
यहस्य समझ के आप आपके परिवार में चार कहके हैं, तो दरे वाँचवाँ मान कें।
एक माई के पास वाँच एकड़ कानि थी। असते मैंने वानित माँगी, तो उसने
कहा : 'सेरे पर में आठ लड़पे हैं।' मेरे यह पूछने पर कि 'अगर नवाँ आपा,
तो उसे भी सह लोगे या नहीं ?' उसने 'हाँ कहा। मैंने कहा : 'यही समझो
कि मैं नवाँ हूँ और मुझे मी कुछ से दो।' समझ लीजिय कि दस हजार एकड़पाला सी एकड़ देता है। आँकड़ा दीखने को बहुत बड़ा दीखता है, पर दाता
और दरिदानारायण, दांनी के हिवाब से वह कम है। इस लॉकड़े से मैं तो
संद्वर हो वार्जमा, पर टेनेवालों को न होना खाहिए। अगर यहाँ चंद लोगों के
सफट-निवारण की समस्या होती लीग में दान मौतात, तो योड़ा-पोड़ा देने से भी
काम चल जाता। लेकिन यहाँ दो एक राजनीतक समस्य हरू करती है, एक
सामाजिक समस्या मुल्यानी है, बो न विर्फ दन दो खिलों को है और सामाजिक
कारी एतती होती है, वहाँ तो मनोहान ही वहन देने की जरूरत होती है।

#### प्रेम और विचार की शक्तियों का आवाहन

में गरीन और श्रीमान, सबका मित्र हूँ। युझे मैत्री में ही आनंद आता है। बो शक्ति मेत्री में है, वह द्वेप में नहीं। अनेक रावाओं ने छड़ाह्याँ छड़कर को काित नहीं की, यही बुद्ध, इंगा, रामानुष आदि ने भी की । हनमें से एक-एक आदमी ने वो काम किया, वह अनेक राजाओं ने मिलकर नहीं किया। अर्थात् प्रेम और विचार की तुल्ला में दूषरी कोई शक्ति नहीं है। हक्षिण्य नार-वार समझाने का काम पड़े, तो भी में तैयार हूं। दो दफ्त समझाने से कोई समझ न सक्ता, तो तीन दफ्त समझाने से महि काई समझ करा, तो तीन दफ्त समझाने से यदि कोई नहीं समझ सक्ता, तो चार दफ्त समझाने पर भी न समझे, तो जीचां हो तहीं समझ समझे की स्वार कम हो काम है। वह तक में कामयाय नहीं होता, तस तफ हारूमा नहीं: निरंतर समझाता ही रहेंगा।

क्षो में चाहता हूँ, यह तो छपंस्य-दान की बात है। बैसा कि 'वोतना' कि ने '( तेहुगु ) भागवत' में यताया है: सिस्टइंड्ड मंगि धमेंबरसक्ट तु वीतुक गांव कि हिंदु के धमेंबरसक्ट तु । में माता-पिता के समान चित्ता फरने की यह उपमा आप पर लागू करना चाहता हूँ। जिस प्रेम से माता-पिता बचों के लिए काम करते हैं, स्वयं भूखे रहकर उन्हें खिलाते हैं, उनके लिए सपंस्य का सारा परते हैं, यह बाकि और यह प्रेम में आप लोगों से प्रकट कराना चाहता हैं।

#### विचार-क्रांति के लिए भूमि वैवार

आज में जेल में घम्युनिस्ट भाइयों से किस्ते गया या, यह जानने के लिए फि उनके मया विचार चल रहे हैं। उन्होंने मुत्तते यह चनाल किया कि 'चया आर इन भीमानी को वावल अपने घरों में ले जाकर यहाना चाइते हैं। विचार इनका हृदय-परिवर्तन हो सकेता! आपको ये लोग उम रहे हैं। 'चुछ इसी तरह का उनका मार था। मुझे वहाँ उनसे वहल नहीं करनी थी और न उनके हर प्रधम पत्र बचाव सरी है कि इरक के हर प्रधम पत्र बचान ही है तो या। लेकिन अपर यह बात सरी है कि इरक के हर यो परमेदन विचारमान है और वहाँ हमारे बगाने प्रचम पा नियमन करना और साग मेदमा देशा है, को मेरा विचार है हि सर्पावर्तन करना चाहता है। अपर बगाने जान है और यह सरिवर्तन करना चाहता है, जो यह होने ही बाता है। मनुष्य चाह या। है मनुष्य है जो यह साम में पहले

है, तब उसकी तैरने की शक्ति ही उसके काम नहीं आतो, प्रवाह की शक्ति भी काम आती है। इसी तरह मनुष्य के हृदय में परिवर्तन के लिए काल-प्रवाह सहायक होता है। आज तो सबकी भूमि वपी है। ऐसी तपी भूमि पर अगर भगवान प्रवती में भी दो मूँदें छिड़कने का काम करवाना चाहता है, तो में खुड़ों से कर रहा हूँ। में तो गरीजों से भी बानें ने रहा हूँ। एक एक इवाल में भी एक गुंडा के आया हूँ। अगर वह आवा गुंडा देता, तो मी में के लेता। लेगे पूछत हैं कि एक गुंडा क्यीन का क्या करोगे? में वहता हूँ, कोई हवी नहीं, खिसने मुझे वह एक गुंडा दिया है, उसीको ट्रस्टी बनाकर वह जमीन सौंप हूँगा और कहूँगा कि इवमें को चैरावार हो, वह गरीजों को दे देना। एक एक इवाले में एक गुंडा देने की इचि होना, हते हो में विचार-क्रान्ति कहता हूँ। बहाँ विचार-क्रान्ति होती है, वहीं वीवन माति की ओर पढ़ता है। अपि प्राज्यम् हाज्यम् हालेव परिचयन वहता को तर वहता के तिनके की तर सथ्य पर परिच्याक कानेवाले लागी इस्ट अपि में है। अपि प्राज्यम् हाल्यम् हाल्यम् हाल्यम् हाल्य परिचयन कर्ता है। अपि प्राज्यम् हाल्यम् हाल्यम् हाल्यम् हालेव परिचयन वहता के तिनके की तर सथ्य पर परिच्याक करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। अपि है ने की तर सथ्य पर परिच्याक करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। अपि है। विचार की तर की तर हो सथ्य पर परिचयाक करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। अपि है। विचार की तर की तर ही तर है। विचार माति की तर सथ्य पर परिचयाक करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। विचार की तर की तर है। विचार माति की तर सथ्य पर परिचयाक करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। विचार की तर है। विचार माति की तर है। विचार माति की स्वार सथ्य पर परिचयान करनेवाले लागी इस्ट अपि में है। विचार की तर है। विचार की तर है। विचार की तर है। विचार स्वार की तर है। विचार की तर है। विचार स्वार की तर है। विचार की तर है। विचार स्वार की तर है। विचार है। विचार स्वार की तर है। विचार है। विचार स्वार की तर है। विचार स्वार की तर है। विचार स्वार स्वार की तर है। विचार स्वार स्वार

#### जीयन-परिवर्तन की प्रेरक प्रक्रिया

विचार-चिक्त की कोई हद नहीं होती। किसी एक मनुष्य को एक ऐसा विचार सहाता है कि उससे मनुष्य-जीवन में क्रांतिन हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ महापुरुषों के विचार में ऐसी द्यक्ति होती है कि वे दूसरे के जीवन पस्ट देते हैं। विचार जगाने के लिए ही मैंने उस गरीव से भी एक गुंटा जमीन के छी। और वहाँ में श्रीमानों से जमीन के रहा हूँ, वहाँ उनके विर पर नेरा वरहहरूत है कि "माइयो, अब तुम्हें शहर में भाग चाने की आवदयकता नहीं। कब तक मागते रहोंगे?" याने जहाँ मैंने श्रीमानों से शी एक दान लिया, वहाँ उनके मन में एक अच्छा विचार भी जगा दिया। हरुएक मनुष्य के दिल में वन्केनुरे विचार होते हैं। अब उसके हर्य में एक स्टाह मनुष्य के दिल में वन्केनुरे विचार होते हैं। अब उसके हर्य में

जाननेवाले बानते हैं कि इर मनुष्य के इदय में सत् और असत् की खड़ाई निस्प चडती रहती है। वो छत् होता है, उपकी रखा होती है और जो असत् होता है, उसका खालमा होता है: सुविज्ञानं चिकितुपे खनाय सञ्चासञ्च वचसी पस्पृधाते । तयोर्थेत् सर्व्यं यतस्त ऋजीयः तदित् सोमो वित हंति आ असत्॥

इसीलिए दाता को दोंगी मानने का कोई कारण नहीं। अवस्थ ही उसके हारा अन्याय के भी कई काम हुए हैं। त्या कमी बिना अन्याय के हजारी एकड़ कमीन कमा हो सकती है! अर्थात् कि होने दान दिया है, उन श्रीमानों के जीवन में कई तरह के अन्याय और अतीतियों का होना सम्मव है, पर उनके हुरय में भी एक हमड़ा शुरू होगा कि हमने को अन्याय किया क्या यह ठीक है! फिर परमेक्दर उन्हें बुद्धि देशा और वे अन्याय छोड़ हैंगे। परिवर्तन इसी तरह हुआ करते हैं।

#### काल-पुरुष की प्रेरणा का साथ दें

मेरी प्रायंना है कि अब देने का बमाना आया है, इनलिए आप उब होग दिल खोलकर टीबिये। देने से एक देवी सम्पत्ति निर्माण होती है। उनके सामने आसरी सम्पत्ति टिक नहीं सकती, वह छट बाना बाहती है। अगस्री सम्पत्ति ममलुभाव का आधार रखती है, वह समस्य नहीं बानती। लेकिन देवी सम्पत्ति समस्य यर आधृत है। देवी और आसुरी सम्पत्तियों की यही पहचान है।

लहीं में दांन देता हूँ, वहाँ हृदय-मंचन की, हृदय-परिवर्तन की, चिच-गृद्धि की, मातु-वारसस्य की, आतु-मावना की, मैत्री की और गरीबों के लिए मेम की आशा करता हूँ। वहाँ दूवरों की विक्ता की भावना बागती रहती है, वहाँ वस्ता है। वहाँ वैरमाव टिक नहीं करता। पुण्य में ताकत होती है, पर एप में कोई ताकत नहीं होती। मकाश में शक्त होती है, पर अप्यक्तार में कोई शक्त नहीं होती। माप प्रकाश को अप्यक्तार का अमाव नहीं कह एकते, क्योंकि प्रकाश वस्तु है और अप्यक्तार अवस्तु। लालों वयाँ के अप्यवदार में प्रकाश के बाहरे, एफ हण में उसका निवारण हो जावना। मेरे हो आब प्रव्योदय हुआ है। इसके सामने वैरमाव टिक नहीं एकता। मेरान्यात बहिता का प्रयोद हुआ है। इसके सामने का प्रयोग है। में तो निर्माचमात्र हूँ, और आप भी निर्माचमात्र हैं। परमेश्वर आप टोगों से भीर

मुत्रते काम कराना चाहता है। यह काल-पुरुष की, पर्योक्तर की ग्रेगा है। इसीलिए में माँग रहा हूँ। अतः आप लोग दीबिये और दिल खोलकर तीबिये। बहीँ लोग एफ फुट बमीन के लिए हाबड़ते हैं, बहाँ मेरे कहनेमार से सैकड़ी-हलारों एकड़ बमीन देने के लिए तीबार हो बाते हैं, तो आप हसे निश्य ही पर्योक्तर को ग्रेगा समझिये और इचके साय हो। बाहये। इसके विरोध में मत लोगे रिहें। उनमें से मला-ची-मला होगा।

#### जागतिक युद्ध या परिशुद्ध प्रेम !

हम विशान से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ऐसा कर सके, तो इस भूमि को स्वर्ग बना वकते हैं। लेकिन हमें इस विशान के साथ हिंसा नहीं, अहिंसा को जोडना होगा। अहिंसा और विशान के मेल से ही यह भूमि स्वर्ग बन सकती है। हिंसा और विशान के मेल से तो वह सतम हो सकती है।

पहले की लड़ाइयों छोटी-छोटो होती थीं । बरावध और भीम लड़े । हुस्ती हुई, पांडयों को राज्य मिल गया और सार्य प्रवा ख्र-खरावी ते वच गयी । अगर हुए बमाने में ऐसी लड़ाइयों लड़ी वार्य, तो लयमें हिंवा होने पर भी उपमान कम है । इसलिए वह इंद में कबूल कर लूँगा । अगर हिटलर भीर स्टालिन कुस्ती के छिए लड़े हो बाते और तब करते कि ली हारेगा वह हारेगा और वो लीता वह कीतेगा, तो में ठके कबूल कर लेता । अगर हुनिया वह इंद मुद्ध देखने आती, तो में उक्का निषम नहीं करता, क्योंकि दुनिया का उक्कें विदेश कुकलान न होता । किन्तु अब इंद-मुद्ध का बमाना बीत गया । पहले इंद मुद्ध होते थे । फिर हवारों लोग आवत में लड़ने लगे । उससे भी नतींवा नहीं निकला । फिर हवारों लोग आवत में लड़ने लगे । उससे भी नतींवा नहीं निकला । फिर हवारों लोग आवत में लड़ने लगे । उससे भी नतींवा नहीं निकला वही तवाल है कि या तो दीटल बार कर प्यामन बही का वाल है कि या तो दीटल बार की तैयारी करों वा । हिंदा छोश की वाल में कहने लगे ।

में बस्युनिस्टों की यही समझाता हूँ कि माइयो, तुम लोग कहीं दो-चार एन करते हो, कहीं दो-चार मकान ब्लाते हो, कहाँ कुछ छूट-खशीट कर लेते हो, रात में आते हो, दिन में पहाड़ी में छिपते हो ! लेकिन अब ऐसे छिपते फा बमाना खतम हो चुका, अब ऐसी हरकतों से कोई लाम नहीं। अगर लड़ाई लड़नी ही है, तो विश्वयुद्ध की तैयारी करो और उसीकी राह देखा। लेकिन कब तक करोड़ों के पैमाने पर हिंचा करने की तैयारी नहीं करते, तब तक छोटी-छोड़ी लड़ाइयों का यह तरीका छोड़ दो। तुन्हें बोट देने का यह जो अधिकार मिला है, उससे लाम उठाओं। प्रजा को अपने विचार के लिए तैयार करो।

'जागित गुड या परिग्रह मेंम !' यही कमसा ज्यान कि हिस्स करा ने हमारें सामने लड़ी कर दी है। इसलिए अमर मेंम और अहिंसा का तरीका आजमाना महिते हो, तो हन वसीनों का ममत्व छोड़ दो, नहीं तो हिंसा का ऐसा जमाना आनेवाल है कि उठमें बारी जमीनें और उठ कमीन पर रहनेवाले माणी स्वतम हो जावैंगे। अतः यह समझकर कि भगवान् ने यह समस्या हमारें सामने स्वष्टी कर दी है, निरन्तर दान दिया करो।

घरंगल २९-५-<sup>3</sup>५१

# •

,

सेवाग्राम से दिली [जून १९५१ से नवम्बर १९५१]

## [ सेलंगाना-यात्रा से कौट आने पर ]

इस मुनाफिरी में युद्धे को अनुमय आये, उनसे मेरा विश्वास और भी बढ़ गांग कि हुनिया में अगर विनहीं दो चार्कियों का मुकाबका होनेवाका है, तो यह होगा कम्युनिक्म-किस साम्यवाद कहते हैं—और वगेंद्रय-विदार में। बाकी की जितनी चार्कियों हुनिया में काम कर रही हैं, से सारी ब्यादा दिन नहीं टिकेंगी। मुस्पतः थे हो दो कियार हैं, जिनके बीच मुकाबका होगा; क्योंकि इनमें साम्य भी बहुत है और विरोध भी जतना ही है। बमाने को माँग भी यही है। इसविद्ध हम विकं सर्वेष्ठ में त्रा करने की माँग भी वही है। इसविद्ध हम विकं सर्वेष्ठ से वोंद्र का विचार करते रहें, उद्य पर कुछ किवते रहें या उसका वितन भी करते रहें, तो उतनेमर से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें उस विचार को सफल प्रमान की सम्बद्ध हमारा काम नहीं चलेगा। हमें उस विचार को स्वक्त हमें दिक सकते हैं, नहीं तो संत्र है स्पर्धारहित समान-रचना हो सकती हैं?—मुकं ही वह छोटे पैमाने पर स्था न हो—तमा हम उस विकार के दिक सकते हैं, नहीं तो संत्र है कि साम्यवाद ही या बाय। इस विकार वेर्केगाना में को काम हुआ, उसकी द्वित्याद, पननार में ग्रुक किया हुआ हमारा प्रयोग है, यह एक बात नेरे मन में विरोध हट हो गयी।

#### साक्षात्कार

यात्रा में अनुभव तो बहुत-से आवे। उन सबका धार दो उपरों में कह दूँगा। अपना अनुभव किस शब्द में रख्ँ १ यह बन विचार आया, तो सुसे 'शक्षाकार' शब्द ही सुझा। सुझे ईस्वर का एक प्रकार का साक्षात्कार ही हुआ। मानव के हुत्य में मलाई है और उसका आनाहन किया जा सकता है, यह विस्वास रखकर मैंने काम किया, तो मगबान् ने नैशा ही दुशैन दिया। में यह भी मानता हूं कि अंगर 'मानव का चिच अस्वा, मत्यर, छोभ आदि प्रवृचियों से भरा है' यह मानकर में यथा होता, तो मुझे वैखा ही दर्शन भगवान् ने दिया होता । इस तरह मेंने इनमें देख लिया कि भगवान् कस्पतह हैं। जैसी हम कस्यना करते हैं, वैमा रूप वह प्रकट करता है। अगर हम विश्वास रखें कि भखाई मोजूद है, बुराई नाचीब है, तो वैसा ही अनुमय आ सकता है।

सेवाझाम, वर्धा २६-६-१५१

## अहिंसा की खोज : मेरा जीवन-कार्य

. 99 :

छोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ आते पर में बसीन माँगता फिरूँगा। छिफिन इस तरह की कोई सक्त-परीक्षा करने का मेरा विचार नहीं है। वो मैं पहुछे का था, यहाँ यहाँ वापछ आया हूँ। यदाय वीच में मेरा वामनावतार का रूप मक्ट हुआ और वह अभी छत नहीं हुआ है, तथापि उठका कार्य वहाँ सभी छुते छल नहीं करना है। छोज वानते हैं कि यहि कोई स्वान ने साम छोते हैं कि यहि कोई स्वान ने साम छोते हैं कि यहि कोई स्वान ने हों हैं पर समित है बाय, तो वह में दोनों हाथों हैं हैं दूरितारायण की सेवा के छिए बसीन दे बाय, तो वह में दोनों हाथों हैं हैं दूरितारायण की सेवा के छिए बसीन दे बाय, तो वह में दोनों हाथों हैं हैं दूरितारायण की सेवा के छिए बसीन दे बाय, तो वह में दोनों हाथों हैं हैं दूरितारायण की सेवा के छात्र स्वान समित हैं, वह उउने भी कटन और महत्त्व को है। भूमि के ब्रैटवारे की समस्या मुझे कमी ग्रिकेक नहीं माहदम हुई। यदि उरकार, बतता तथा सेवक वर्ग विचार करने की वह सह वह में हुछ होने छायक है। उउने छिए मुझे अधिक विचार करने की करता नहीं।

#### अहिंसा का प्रयोग ही एकमात्र छक्ष्य

में एक मार्ग का प्रयोगी हूँ। अहिंसा की खोब करना भेरा बहुत वर्षों से बीवन-कार्य रहा है और मेरी शुरू की हुई प्रत्येक कृति, हाय में लिया और छोड़ा हुआ प्रत्येक काम, सब उसी एक प्रयोग के लिए हुए और हो रहे हैं। विभिन्न सरयाओं की सहस्त्रता स्वाग देने में भी भेरी होंटे अहिंसा की खोब करते की ही रही। अहिंदा का विकास करने के लिए असे 'शुक्त' ही रहना चाहिए। 'शुक्त' का मतलब 'कांगुक' या 'कार्ययुक्त' से नहीं, किन्तु विभिन्न संस्थाओं के कामकाब से शुक्त रहना है। अहिंदा के लिए 'संस्था' वायक है, अभी इस निर्णय पर में नहीं पहुँचा, पर बिस दिन पहुँचूँगा, उस दिन दूसरों से भी सस्था छोड़ने के लिए कहूँगा।

#### में शान्ति-सैनिक के नाते गया !

अहिंसा के पूर्ण प्रयोग के लिए तो बास्तव में देह-मुक्त ही होना चाहिए। बब तक यह रियति नहीं आती, तब तक जितना सम्भव हो देह है, संस्थाओं से और पैसे से अलग रहकर काम करने की मेरी योजना है। बीच में यह जो प्रयोग किया, बह केवल भूमिरान मास करने का प्रयोग नहीं रहा। निःस्टर्न स्मिन्तान बहुत बड़ी बस्त है, पर मेरे सामने मुख्य करशना यही है कि हमारी सामाविक और व्यक्तिगत, स्व मकार को किटनाइयों का परिदार अहिंदा से फैसे होगा, इसकी लोज करूँ। यह सेरा सुख्य कार्य है और इसीके जिए में तेलंगाना गया था। इसीलए मेंने इस प्रवास का यही बर्गन किया कि 'शान्ति-सेना खड़ी करने की जो टेर मेरे चिच ने लगायी थी, वहीं उसके अमल का एक असला मिला। वहीं में एक शान्ति-सैनिक के नाते गया था। यही मैं से कहान करने की अपना प्रतिक्ष हो तोड़ दी।'

#### आश्रम में दही वना रहा हूँ

मेरा यह काम आशम तक ही सीमित नहीं । आश्रम में तो मैं दही बना रहा हूं। तैयार होने पर उसे बहुत से दूब में मिलाकर उसका भी दही बनाने की मेरी करपना है। पहले वह प्रयोग देहातों में बॉटना है। पेहातों में उसकी शिदि किय मात्रा है। होती है, इसका अनुभव प्राप्त कर उसे शारे देश के सामने रखता है। इस तरह राम-राज्य खापित करने की बहुत बड़ी प्रतिश मेरे मन में है।

#### दिन्य-आयुधों से सज्ज होइये !

हम प्रतिशा करें कि हम हाथ में कुदाओं छेंगे, 'शाबृ-खवरा और फावड़ा छेंगे। हम इन दिव्य-आयुपों से सबेंगे, भूषित होंगे, क्योंकि हमें मुर-कार्य करता है। सुर-कार्य करने के लिए मयबान अनेक आयुपों से विभूषित होकर ही अदबरित होते हैं। जब हम ये सब ओबार लेकर काम करेंगे, तो मयबान अवस्य पक्तवता देंगे, क्योंकि इस काम में असफडता ईस्वर को अपेक्षित ही नहीं है। ईस्वर ही यह कब कहलबाता है और बही पूरा करानेवाला है। आरंपे, ऐसा ही विश्वास एवकर हम काम करें।

#### 'ऐसे भीवर पैठिये !'

अब एक आखिरी बात । वह यह कि हम एक-वृत्तरे से प्रेम करें । हममें एक-वृत्तरे के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए । 'वृत्तापन' हरिमक बाकी न रहे ! मुख्य को अपने नित्र से को प्रेम होता है, वह निरुप्तार होता है ! याने उठ प्रेम में कहीं उपचार नहीं होता, दिखावटोपन नहीं होता ! वह 'विरुक्त मेंतर पैठा हुआ प्रेम होता है ! आहरे, हम दूवरों से वैद्या ही प्रेम करें । यह एक बात हम केंगाङ है, तो बाकी वह देवर तैंगाङ हेगा !

. परंधाम-आश्रम, पवनार

परधास-कालस, पपणा

20-2-749

कल सपेरे यहाँ से दिली के लिए खाना होना है। साते में, एक फान प्रमुख रूप से मेरी नजर के सामने रहेगा। मुद्दे सरीबों को जमीनें दिल्यानी हैं। माता और पुत्रों का जो बिलोह हुआ है, उसी दूर कर सुत्रे उनका पांच जोड़ना है। को कोम क्मीन पर मेहनत कर सकते हैं, उनके पास आब जमीनें नहीं हैं, नह अच्छी बात नहीं। इस्ती हिंदुस्तान का उत्पादन कम हो रहा है, मेदमाब और असंतीप यद रहा है। इसलिए खेत पर मेहनत कानेवाले हरएक आदमी को समीन मिकनी हो चाहिए। जम यह बमीन कैने मिले ? इतिहास में एक पहाति यह दीख पहती है कि घनिकों को बमीनें उनके छीन की बारों । किस्त यह देग मानवता के विकद है और उत्समें अय भी नहीं। उसते तमाल में सेर और देव बहुँगे, हुक्क्शांति नहीं मिलेगी। इसलिए छोत खानीनें एककार है, मेम, जुसी और आसीयतापूर्वक हैं, ऐसे प्रयन्न होने चाहिए।

यदि आपको यह कार्यक्रम कँचता हो, तो आप भी वामीन देने के लिए हाटप्ट आगे आये। मत्येक व्यक्ति कुळ-नुकुछ वामीन दे। वारीदक्त दे, ती भी चुलेगा। में पैशा नहीं देता। तेलंगाता में मेंने एक वगह बनीनें माँगी, तो एक ने जेव में हाथ डाल सुद्धीमर रुपया विज्ञा सित देरे सामते रल दिया और क्ष कहा कि 'गरीबों को बाँट दे।' मैंने कहा, 'मुक्ते गरीबों को धारिनेंदा नहीं करना है। इन्हीं क्यों ने तो दुनियानर में माया निर्माण की है। आपके पाल क्यों है, तो कामीनें क्योंदकर रीचिंग । मैंने को काम कुछ किया है, उद्यक्त नाम 'भूदान-य' है, केवल 'भूदान' नहीं। दान कीन करेगा है वो एनिक है, तो कामीनें कोटा-बड़ा, हाएक भाग ले अकता है। हमें लेना तो माल्य है, लेकन देना महस्म नहीं। हमल किया है विमाल करनी है। हमें लेना तो माल्य है, लेकन देना माल्य नहीं। हमल केवा की बात पाल करनी है। स्था लेका है। वाहिए। अतः वर्षा की की जाए लेश होते से हाथ मर-स्पूक्त भेनें। प्रविच्य अतः वर्षा की की जाप लेश होते हमें लेना तो माल्य है, लेकन देना माल्य नहीं। हमलिए देने की हचा निमाण करनी। परिष्ण लों एमें वाहिए । अतः वर्षा की लोग हो जाप लेश होते हमें लेश हम स-स्वाक्त होते परिष्ण हमी हमलिए में सित हमलें हमी वाहिए हमलें हमी हमलें हमलें हमलें हमी वाहिए में स्वाक्त हमलें हम

देनी होगी। ठेकिन मुझे आशा है कि यदि छोग भू-दान-यह का मूछ विचार मेळीमौति समझ छैं, तो गरीबों की कद्र कर प्रेमपूर्वक मुझे बागीनें देंगे। यदि यह आशा-सफ़ंज हुई, तो 'अहिंसक-ऋांति' को बहुत बळ मिछेगा। गरीबों को सुल देने का दूसरा साधन आब तो भी उपख्य नहीं है। परंपाम, पवनार

परधाम, पवना ११-९-१५१

## 'सर्वोदय के पहले सर्वनादा जरूरी नहीं !' ः १६ ः

बया लोग पागल हुए हैं, जो मुझ फकीर को जमीन देते जा रहे हैं? 
उन्होंने समझ लिया है कि क्रान्ति टल नहीं सकती। साथ ही जीन और स्व 
में जैसी क्रान्तियाँ हुई, वैसी वे नहीं चाहते। उन्हें विकास हो गया है कि 
धाईसक क्रान्ति मेरे तरीके से ही ज्या सकती है, इसीलिय वे जमीन रे रहे हैं। 
बां यह समझते हो कि तेल्हाना में जमीरारों से जो जमीने मिली, वे कम्युनिस्टों 
के अस्याचारों से भयमीत होकर ही मिली, वे अस्पनी यंग को दुक्त करें। 
असर यह सही माना जाय, तो यह भी मानना होगा कि 'सर्वोदय के पहले सर्वनाध कस्ती है।' लेकिन ऐसा नहीं है। आब भी हिन्दुस्तान में सद्भावना 
काभी है, उसे जागनवाला योग्य आदमी चाहिए। भूरतन-यह को आप बमीनें 
दिलाने का काम न समझें। यह एक अहिसक झान्ति का काम है और उसके 
लिए हिन्दुस्तान की भूमि तैयार है।

भीख नहीं, गरीबों का हक

में जो बमीन माँग रहा हूँ, यह सरीवों के एक की माँग कर रहा हूँ। में सरीवों को दीन नहीं बनाना चाहता। जब उन्हें जमीन तकसीम की जायगी, तो में दनसे कहूँना कि दुम्हारी ही जमीन तुन्हें वापत मिल रही है। में चाहता हूँ कि हर कोई मुझे अपना लड़का या भाई समझकर मेरा हिस्ता मुझे दे दे। के का का नहीं देते, वे कल देंगे; दिये बिना उन्हें चारा नहीं। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई नहीं, जो हमें जमीन देने से इनकार कर सके।
परेशाम, प्रचार

परधाम, प्यन १२-९-१५१ 'सारी भूमि गोराल की है, दरिहनारायण की है और वह उसे मिलकर रहेगी।' आब का धम यही तकाबा लेकर आया है! ये अब्द मेरे नहीं, यह तो भगवान की इच्छा है, जो मेरे द्वारा प्रकट हो रही है।

सूर्य पर पर पहुँचता है। उत्त शे रोशनी शितनी राजा को मिलती है, उतनी ही भंगी को । भगवान कभी अपनी चीजों का विषम वँटवारा नहीं कर सकता। अगर उसने हवा, पानी, प्रकाश और आसमान के वितरण में कोई भेदमाय नहीं किया, तो यह फैते हो चकता है कि वह जमीन ही खिफ मुट्टोभर लोगों के हाथ में रहने दे ? इतिलए में चाहता हूं कि आप अपनी जमीन पर से अपना स्वामित्र छोड़ हूं । जमीन पर मालकियत रखना न तो उचित है और मन्यास्य ही।

मितस्बर, <sup>१</sup>५१

# पाँच करोड़ एकड़ जमीन चाहिए

: १८:

मधु वाता फताबते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः । भाष्वीर् नः सन्तु ओपपीः ॥ मधु नारुम्, उत उपसः, मधुमत् पार्थियं रजः । मधु चीर् अस्तु नः विता ॥ मधुमान् नो बदस्यतिः, मधुमान् अस्तु सूर्यः । माध्वीर् गावो भवन्तु नः ॥

आज का यह गायी-वयन्ती का दिन एक पवित्र दिन है। वैसे तो मगवान, के दिये बारे दिन पवित्र ही होते हैं। सासकर वे दिन अस्वन्त पवित्र होते हैं, सासकर वे दिन अस्वन्त पवित्र होते हैं, बस मतुष्य को कोई अच्छा सकत्य और अच्छा विचार सहाता है, अच्छा काम उत्यमें होता है। वेकिन अल्वाच इसके, समाज-वीवन में और भी कुछ ऐसे दिन होते हैं, बच मतुष्य की सदावना बाबत हो उठती है। ऐसे ही दिनों में से एक आज का दिन है।

#### परमेश्वर की योजना

मेरों यह यात्रा परमेक्वर ने मुझे मुझायो, ऐमा ही मुझे मानना पहला है। यह माद पहले मुझे खुद को ऐसा कोई खबाळ नहीं या कि जिस काम के लिए आज में गाँव-गाँव, हार-हार धुम रहा हूँ, वह मुझे उरता होगा—उसमें मुझे परमेक्वर निमित्त बनायेगा। लेकिन परमेक्वर की कुळ ऐसी योजना थी, बिससे यह काम मुझे सह का ही स्कृतिस हुआ और उसके अनुसार कार्य भी होने लगा। होते-होते उसे ऐसा कर मिल गया, जिससे अगों की नकरों भी में यह बात आ गयी कि वह एक शिक्साओं कार्यक्रम है, जो हमारे देश के लिए ही नहीं, शिक्स आज के फाल के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है। यह एक गुगपुत्वर की मोंग है, इस तरह की मावना लोगों के दिल में आ गयी। उसका मतिविष्य मेरे हुद्य में भी उठा। नतीना वह हुआ कि तेल्याना की यात्रा समात करने के बाद वादिश के दिन वर्षों में विसाने के लिए में एरंशाम जो बेटा। दो-डाई महीन वाई रहकर आज कि पह वहाँ से निकल पड़ा और धुमते-पूमते आपके हम गाँव में आ वर्षों हों। हैं। वह से आ विश्व वहाँ के लिए में से आ वर्षों हों। हम लिए वहाँ से आ वर्षों से शायके हम लिए हम लिए हम लिए हम हम ते से आ वर्षों हों।

## विशेष हस्ती की मौजदगी में

आज महारमा गांघी का जन्म-दिवस है। हम रोड स्त कातते हैं। आज भी यहाँ समुदाय के साथ स्त-कताई-हुंदे। हस्में चन्द रूप पिमिश्रित थे, अनकी तादाद बहुत कम थी, फिर भी आज की स्त-कताई में मुझे एक विशेष हस्ती की अतुभूति हुई। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, बह भी उसकी हातिरी में ही बोल रहा हूँ।

#### भगवन् , मेरी हस्ती भी मिटा !

भैने यह बो काम ठठाया है, वह गरीबों की अकि का काम है, श्रीमानों की मिक्कि का काम है। उसमें वस लोगों की अकि हो जाती है। सेग अस्ता विश्वास है कि यह कार्य सब लोगों के टिलों को जैवनेवाला है। मैं वार्मन मेंगावा फिरता हूँ। किसी रोब कम मिलती है, वो मुक्ते यह नहीं रुगता कि आब लगीन कम मिलता है, केवल प्रसाद-रूप है। आगे तो अगवान् खुद अपने अनन्त हार्यों से भर-गरफर देगा। जब यह अनन्त हार्यों से देने लगेगा, तब भेरे ये दो हाथ निकम्मे और अपूर्ण सामित होंगे। आज तो फेक्ट एक हवा तैयार करने फा काम हो रहा है। परमेदबर का बक हम काम के पीठ है, ऐसा प्रतिक्षण प्रहस्त कर हात्र हूं। हा अप के पीठ दिन पहले उससे यही प्राथम करता हूँ कि 'गगवन, कमीन तो मुझे लोग दें वा नहें, जैसी तेरी इच्छा हो बैग होने दें, लेकिन भेरी बुझसे हुतनी ही माँग है कि में तेरा टास हूँ, मेरी हस्ती मिया, मेरा नाम मिया। तेरा ही नाम तुनिया में चले, तेरा ही नाम रहे। मेरे मन में राग-द्रेप आदि की भी विकार रहे हो, सबमें से हस बाल्क को मुक्त कर। इसके दिवा अगर में और कोई भी चाह अवने मन में रहीं, तो तेरी करमा! वह मैं बोठ तो रहा है तुकसीदास की भाषा में, लेकिन कह मेरी आता बोल रही है :

षहीं न सुगति शुमति संपति कछु, रिधि सिधि विपुक बड़ाई !

मुझे और फिसी चीज की जरूरत नहीं । तेरे चग्गों में स्तेह बढ़ें, प्रेम बढ़ें ।'
'संत सदा सीस ऊपर, राम-हृदय होई !'

कोग मुझे पूछते हैं, आप दिल्ली कब पहुँचेंग है में कहता हूँ, मुझे माद्म नहीं, सब कुछ उठीको मुझी पर निमंद है। मेरी कुछ उम्र मी हो चुकी है। द्वारोर भी कुछ वक्ष गया है। केकिन कम्तर में बही द्वारि बहती है आर निमंद कराका कम्म करता हैं। करा पेंच निमंद मी विभ्राम मिलता है, गीधा एकान मिलता है, तो मन में मही बातना उठती है कि मेरा सारा आप शाहित किता मन में मही बाता में मही आता। आता परांस्वर के साथ। इनके सिवा कुछ भी विचार मन में नहीं आता। आता परांस्वर के साथ कैती मापा के रहा हूँ है मनुष्य की वाची में क्या वयान पर रहा हूँ है मं के उहा है कि त्याव इंटवर के साथ बायू की इन्दी का अनुभव हो रहा है ) मुझ पर कनके निस्तत आधीवाद रहे हैं। में तो स्थामपदा एक देशही जानवर रहा हूँ। मुझे सम्यता माद्यूम नहीं है। में तो स्थामपदा एक देशही जानवर रहा हूँ। मुझे सम्यता माद्यूम नहीं है। में तो बड़े-बाड़ देशी है स्पर्यत माद्यूम नहीं है। में तो बड़े-बाड़ देशी है स्पर्यत माद्यूम नहीं है। में तो बड़े-बाड़ देशी है स्पर्यत माद्यूम नहीं है। में तो स्थामपदा है। केकिन का बावक निक्षांक होकर हर दिस्तेंह हुए स्वें

उनके लिए कहीं भी अपनेदा नहीं या। वही हालत भेरी है। यह सब बापू के आद्योगोर का चमतकार है। भेरा विश्वास है कि भेरे इस काम से दुनिया के बिस किसी फोने में वे बेठे होंगे, वहाँ उनके हृदय को समाधान होता होगा!

#### भारत में वारण मिले, सन्त राम दोई। सन्त सदा सीस जपर, राम-हृदय होई।

मीराबाइ का यह वचन भुझ सर मी ठीक-ठीक छागू होता है। मुझे मी मार्ग में दो ही तारण मिछ । मगबान की छुपा से एक का आशीबाद मेरे सिर पर और दूसरे का स्थान मेरे हृदय में रहा है।

### यह सब उसीकी प्रेरणा 🌝

आज में कुंछ बोल तो रहा हूं, लेकिन मुद्दिकल से बोल सकूँगां। कोशिश तो करूँगा कि जो कहूँ, अच्छी तरह कह सकूँ। मुझे बहुत दका लगता है कि मैं घूमने के साथ-साय कुछ बोल भी छेता हूँ, छेकिन इससे क्या परिणाम निकलता होगा १ वल की हो बात है। एक गाँव में हम उहरे थे। वहाँ,सारा दिन विताया और मेरा एक व्याख्यान मी हुआ। उन व्याख्यान के परिणाम-स्वरूप या कैसे भी कहिये, चार एकड़ बमीन मुझे मिछी । व्याख्यान समाप्त कर मैं अपने डेरे पर आया और उपनिषद् का चिन्तन ग्रुह कर दिया ( आजकल मैंने अपने पास उपनिषद् रखे हैं )। दस मिनट हुए होंगे कि एक माई आये, जो न मेरी प्रार्थना में शामिल ये और न व्याख्यान ही हुन पाये थे। कहने लगे, बमीन देने आया हूं। ये माई ६ मील दूर से आये थे। अपनी ६ एकड अमीन में से १ एकड मुझे दे नये। मैंने सोचा, यह किसकी प्रेरणा से हो रहा है ! बहाँ मैं दिन मर रहा और व्याख्यान मुनाया, वहाँ से ४ एकड़ मिला और बढ़ों मेरा व्याख्यान नहीं हुआ, वहाँ से एक गरीव आकर ६ में से १ एकड़ दे बाता है। यह घटना हुई-न-हुई कि एक दूसरे माई काफी दूर से आये और ५२ एकड़ देवर चले गये। में सोचने रुगा कि होगों के दिहों पर किस चीब का असर होता है। आदमी को शब्दों की जरूरत क्यों पटनी चाहिए ! अगर केवल बीवन गुद्ध हो बाय, तो एक शब्द

भी भोखता न पड़े जीर संकल्प-मात्र से केवल घरकेठे काम हो जाय! लेकिन चैमा शुद्ध जीवन परपेदवर वन देगा, तन होगा। आज तो वह मुसे शुमा रहा है, मॉगने को प्रेरणा दे रहा है। इसल्किए मुझे संदेह नहीं कि मेरे मॉगने से कुछ नहीं हांगा। जो होनेवाला है या हो यहा. है, सन व्हीकी प्रेरणा से हो रहा है।

यथार मेरी भूख बहुत कम है, फिर भी दिव्दनाययण की भूख बहुत ज्यादा है ! इसलिए जब मुझसे लोग पृष्ठते हैं कि आपका अंक इसा है, कितनी जमीन आपको चाहिए, तो में सवाय देता हूं: 'बॉब करोड़ एकड़ !' को बमोन जेर-कारत है, उसीकों में बात कर रहा हूं। अगर परिवार में पॉच भाई हैं, तो छम मुझे मान कीविये और चार हो तो पॉचवॉं! इस तरह यह कुल लेरफाइत समीन का पॉचवॉं या छहा हिस्सा होता है।

## हिंदुस्तान की प्रकृति के अनुकूल !

सारी दुनिया के लिए मुक्ति का प्रवेश-द्वार खुल सकता है। इतनी महार-आकांका इस यह में मरी है और मैं देखता हूँ कि वह सफल होनेवाली है। इसलिए समीसे मेरी प्रार्थना है कि भूदान के इस प्रश्न को समझिले और इस पर गौर फीडिये। इसारे मामूली काम तो रोब-न-गोब चलते ही रहेंगे, पर यह काम आवश्यक स्वांध्य है, जिससे हिंदुस्तान तो बच ही बायगा, और देशों की भी बचने का साला मिल खायगा।

## रोगों की जड़ मौजूहा अर्थ-व्यवस्था में

षहीं जाता हूं, वहाँ लोग मुझे मुनाते हैं कि काला-बाबार बोरों से चल रहा है, 'रिय्वतकोरी बंद रही है । लेकिन इसका मेरे दिल पर कुछ भी असर नहीं होता। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हिन्दुस्तान का हृदय विगड़ गया है। मैं यह भी नहीं मान सकता कि श्रीमानों के दिल बिगड गये हैं। हिन्दुस्तान की भूमि अत्यन्त सुबल, सुफल और मलयब-शीतल है। रोज हम उसका गुणगान करते हैं । छैकिन यह कोई बडी सम्पत्ति नहीं । हिन्दुस्तान में को पारमार्थिक रम्पति है, उसीकी कीमत सबसे ज्यादा है। युजुर्गों ने बहुत-सी पारमार्थिक सम्पत्ति हमें विरासत में दी है । सारांश, देश में काला-बाबार और रिश्वत चलने फे बावजूद हिन्दुस्तान के सारे लोग विगइ नहीं गये हैं। इसलिए हमें इस बुराई का कारण दूँदना चाहिए। 'छीन यु तांग' ने लिखा है कि हिन्दुस्तान 'गाड-इण्टाविसटेड' मुरक है। उनका यह वर्णन हिन्दुस्तान की आज की जनता का यथार्थ चित्रण है। आज भी इमारी जनता ईश्वर-परायण ही है। लेकिन जो इतनी सारी अमीति फैडी दीखती है, उसका मतलब यही है कि हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था बिगड गयी है, इन्तजाम बिगड़ा है। इसोलिए लोग प्रवाह में पड़कर गलतियों कर जाते हैं। अगर हम, आर्थिक व्यवस्था बदल सकें, तो आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के छोग सारी दुनिया में एक मिसाल पेश कर सकते हैं।

#### शोषण-रहित समाज

इसलिए गांधीबी के बाद सर्वोदय-सिद्धान्त माननेवाले हम कुछ होतीं ने एक समाब बनाया है, बिसमें कोई किसीका द्वेष नहीं करता। सब संबंधे प्रेममान रखते हैं। कोई किसीका शोषण नहीं करता। मेग विश्वास है कि जैने ही हम शोषणरिवत समाज-निर्माण कर सकेंने, हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिमा प्रगट हुए बिना नहीं रहेगी। इसिल्टए हम सर्वोदयवाओं ने तिश्वय किया है कि इस समाज-रचना बदल देंगे। मेरा इसमें विश्वास है, नहीं तो मुझे इस तरह खुले दिल से कमोंने मोंगने की हिम्मत न होती। मैं ज्ञानता हूँ कि जितनो मेरी योग्यता है, उससे ज्यादा कर इंद्यूर ने मुझे दिया है। मुझे ज्ञार की शिकायत नहीं कि मुझे कल कम मिला। मेरा काम इतना ही है कि जीनों को अयता बिचार समझाई।

सारर

2-90-149

## करल, फानून और करुणा

: ३६ :

छोग मुसले पूछते हैं कि 'आप फैरो मे-मोफे आये १ यह तो इलेक्यन (जुगाय) का मांका है। यदि आप बोट देने को कहते, तो ठीक मी था।' मैंने उनते कहा: 'इम अच्छे मीफ बर आये हैं। हमं बोट के लिए नहीं कहते, फेबल जमीन फे लिए फहते हैं। आप अपनी बमीन हंग वक्त हमें दे दें, वो इससे अच्छा और की नमी मोक आप के लिए हो एकता है १ अब रही बे-मीके को बात । हो मैं पे-मोके मी आप है। यह में अपना काम अभी न कर्क, उसे कल के लिए छोड़ हैं, वो हित्र मरोने पर कर्रता १ वह दारीर अब बक्त का है। न जाने फल मिनंत्रण आ जाय। इसलए अपना काम कल के लिए छोड़ रखना सुदिमता नहीं। अच्छे काम का मीका वही है, जिस खग वह हो जाय। किर में आपके यहाँ उस मीफे पर आप हैं, जा कि किसीके वहाँ दादी हो सकती है और स्लेखन का समस भी हो सकता है। 'ऑस स्लेखन का समस भी हो सकता है। 'ऑस उसमें जान के लिए उसे उसम मीका वही है। 'किरों का वि न मी का वही है।' किरों कारि ने मी कहा है। 'किरों कारि ने मी कहा है।' किरों कारि ने मी कहा है।'

#### भृदान-गंगा

काल करें सो आज कर, आज करें सो अब 1 पल में परलय होत है, बहुरि करेंगे कब ?

मेरी सत्ता न तो भूतकाल पर है और न मक्त्यकाल पर। जिस बर्तमान क्षण में में हूं, उसो पर मेरी सत्ता है। इसलिए में तो टीक ही मीके पर आया हूं। में आप होगों की बनाने आया हूं कि हिन्दुस्तान में अगर आर शांतिमय होति चाहते हैं, रक्तमय क्रांति शंखना चाहते हैं, तो जिनके पास बमीन नहीं है, उन्हें वे लोग जमीन हैं, जिनके पास बहु है।

काम के तीन ही रास्ते

दुनिया में फाम फरने के ठीन ही सस्ते हैं : १. फरल, २. फानून और ३. फरमा | पहला तरीका फरल का होता है । क्या फरल के वरिये फोई काम फरते में किरीका परवाण हो उचता है ! किरीका फरवाण नहीं होता । दूनरा तरीका फानून का होता है । में फानून ऐसा बाहता हूं कि जिसे कर साथाय माने । कोई फाम फानून बनाकर बबरटली से नहीं पराया वा सकता । को विचार करता को मान्य नहीं, यह चानून से अमल में नहीं आ पत्ता। कानून वनाक का मान्य नहीं, यह चानून से अमल में नहीं आ पत्ता। कानून वनाक का भये तो यह होता है कि लोग वसे प्रधी से मानं और उनके अमन नैन पायम हो।

आरित कानून का बनाना या कियांडूना आपके ही हाथ में होता है।
मान लीविये कि सरकार एक कानून बनाती है और आप उसे नहीं मानते, तो
उस कानून का मतलब ही क्या बड़ा ? सरकार ने एक कानून बनाया कि चीडह
साल से कम उम्रवाल बाक्सों की शादि में होनी प्याहिए । लेकिन हम तो
सीस पीस सरक सी उस में बच्चों की शादि में बाहते हैं। याने कानून अधिक
नहीं, दिवेठ बमन्ते-कम बनता है। सरकार को कानून के दिखे लेगों की तेन
करनी है। सरकार बद कानून बनायेग्री, तो यह उसे अपने देस के हर दिखे
में सानू करेगी। यहां तो चानून की राह्मी है। लेकिन कोई कानून के अधि
ग्राह्मित नहीं बर सबता। आप देसते हैं कि सुद्ध के जनाने में बना हुआ!
अगर यह सावन में सहस्त कात्त बर गकता, तो सजद बनी लोहना! शादिकारों
पान कान्य से नहीं बनता।

करणा का सरता। फिर आप करणा से ही यह काम क्यों नहीं कर डालते ? आर आप बमीन का मणला इल नहीं करते, तो बो भी सरेकार आयेगी, वह कामयार नहीं हो सकती। यह बात दूसरी है कि वह आपसे पाँच साल माँगे। यह मसला इल न हुआ, तो जो भी सरकार यहीं आयेगी, वह विर्फ बदनाम होने आयेगी और पाँच साल का समय पूरा करके खतम हो जायगी।

## जर्मीटार <sup>(</sup>स्वामिख-दान' दें

इसलिए में आपसे वार-वार कहता हूँ कि आप मुझे अपनी हैसियत के सताबिक अपनी-अपनी चमीन दान में दे हैं। मैं हरएक आदमी से दान मौंगता हूं, बड़े-बड़े बमींदारों से भी दान मौंगता हूं और छोटे-छोटे जमींदारों से भी। आप यह कहेंगे कि अब तो हमारी बधीन सरकार ने ले ली है. अब हम आपको क्या दे सकते हैं ? वो बमीन सरकार आपसे लेगी, उसका 'काम्पेन्-सेशन' ( मुखायजा ) आपको मिलनेयाला है। यदि आप चाहें, तो वह समीन आप हमें दान में दे सकते हैं और अपने 'काम्पेन्सेशन' का भी हफ छोड सकते हैं। ऐसे दान में बड़े-बड़े वर्मीदार और छोटे-छोटे जमीदार को चाहें, सन कोई दे सकते हैं।

चिरगाँद

98-90-149

## साम्ययोग की स्थापना आवंदयक

भगदान् श्रीकृष्ण के कारण मारतीय समाज को एक रूप मिठा है, जिसका दर्शन हमें गीता में मिठता है। लेकिन दुःख की बात है कि गीता ने बी धादां हमारे सामने रखा और जिसका दर्शन हमें श्रीकृष्ण के जीवन में मिठत, उत्तका प्रत्यक्ष स्वरूप भारतीय समाज में देखने को नहीं मिठता। इतना हो नहीं, हमारा यह देख विदेशी आक्रमण का श्रिकार होकर दो-दाई सी साल गुलाम भी रहा। इस बीच तो हमारो दुर्दशा चरम सीमा को पहुँच गयो। सीमाग्य से जागतिक स्थिति और अपने सत्याग्रह-आन्दोलन के कारण आज हम स्वतन्त्र हो गये हैं; किन्तु स्वतन्त्रता के बावजूद थी दुर्गुण हमारे समाज में घुस गये के, वे कम नहीं हो गये, बिस्क तीक हो गये। अयर हम उद्यर ध्यान मही दो और उतके निवारण की कोशिश्व गीन करेंगे, तो हमारा स्वराय्य आनन्दमन न होगा; सक्टक दुःश्वर हो ने की सम्मावना है।

#### सवको मोक्ष का अधिकार

भारतवर्ष का खारा इतिहास देखिय । गीता ने तो बही से आरम्म किया है कि मतुष्य किसी भी कमाञ्च में क्यों न जन्म छे, अगर वह अपना अपना काम प्रेम, भक्ति और निष्ठापूर्वक करता है, तो मोख का अधिकारी बन खाता है। यह सारा उपदेश हमें भीता से सीखना है।

## हम गुलाम क्यों बने ?

लेकिन इम देखते हैं कि इमारे समाब में दर्ज पढ़ते यये हैं 1 कुछ लोग अपने को ऊँचे कहलाने लगे और उन्होंने वारीर-वरिश्रम से खुद को मुक्त कर दिया। किन्हें वारीर-वरिश्रम करना पढ़ा, वे सारे नीच माने गये। अगर देश के लिए परिश्रम करनेवाले नीच माने आर्य, तो वह देश पतन की ओर जाता है। रोमन-इतिहास में ऐसा ही हुआ और हिन्दुस्तान में मी यही हुआ। बाहर के व्यापारी यहाँ अये। यहाँ का व्यापारी विरने लगा। यहाँ के ब्यापारी मही लिए यहाँ के लिया की कि दिल में कोई विदेश प्रेम नहीं हो सकता या, पश्चीक उन्होंने ब्याम बनंता के बीचन से एकस्त होने को कमी कोशिय

नहीं की । नवीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियों के मुकाबले में यहाँ के व्यापारी हार गये और देश गुलाम वन गया ।

## सेवाओं का आर्थिक मूल्यांकन असंभव

अगर आम लोगों में उत्पर के लोगों के लिए सद्गावना रहती, तो राष्ट्र प्रधार्थ बिंग्सन करने के लिए वे आमे आते । परन्तु यहाँ तो वामुहे का काम करनेवाले हरिकाने के लिए वे आमे आते । परन्तु यहाँ तो वामुहे का काम करनेवाले हरिकाने के लेंचे किसान, को खेती का काम करते थे । इस तरह एक-से-एक जैन्दो-गंचे दर्ज माने गये । अम की प्रतिक्ष नहीं रही । एकता समान का पतन हो गया । आज भी बही परिस्थित बनी है । यदाप गांधां में के बाद कुछ लोग परिश्रम करने में हीनता नहीं मानते और कुछ परिश्रम कर भी छेते हैं, पर आम लोगों में तो यही मानता है कि परिश्रम कर भी छेते हैं, पर आम लोगों में तो यही मानता है कि परिश्रम महनेवा में नी मिल माना गया । हिंदुनतान में पहले कभी यह नहीं मा कि कोई माहम या पर्या-शिक्षक किसान से अधिक महन माना गया । हिंदुनतान में पहले कभी यह नहीं मा कि कोई माहम या पर्या-शिक्षक किसान से अधने को कैंचा मानता हो । उसे तो अधिम प्रति की हुत अधिक की माना जाया । किसान आब तो जो शिक्षा पति हैं, ये भी अपने शिक्षण की बहुत अधिक और सामाजिक जीवन एकरस नहीं हो जात, समाज शिक्षण ली नहीं कीर कीर सामाजिक जीवन एकरस नहीं हो जात, समाज शिक्षण ।

आब समाज में जो यह स्थाल है कि कैंसे यांशालों के बीयन के लिए अधिक से-अधिक येतन और अमिन्छों के लिए कमसे-कम वेतन चाहिए, वह हमें हटाना होगा और साम्ययोग स्थापित करना होगा ! होना तो यही चाहिए कि असर मनुष्य कोई बीदिक वा नैतिक परिश्रम करता है, तो उत्तक कोई मूल्य हीन ऑका बाना चाहिए। इसते को यचानेवाले के दस मिनट की रीवा का मूल्य कोना, बेते नाप मकता है ? ऐसी सेवा का मूल्य बोना, बेते नाप मकता है ? ऐसी सेवा का मूल्य बोना, बेते नाप मकता है ? ऐसी सेवा का मूल्य बारिक परिभाषा में निकालना हो करते हैं। इसी तरह दस्ते का पालन करनेशली माता के परिश्रम की कीमत नहीं हो सकती और न हमारे राष्ट्रधित को ही, जिनका चितन राष्ट्रधिकास के लिए होता रहता है। इन तीनों सेवा-कार्यों में कुछ

प्रकार-भेद हो ककते हैं, परंतु ठनकी कीमत पैसे में म आँकी जा सकने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकता।

## किसान, मेहतर और राष्ट्रपति को एक ही न्याय

बिस प्रकार केले और पत्थर की बराबगी नहीं हो सकती—पत्थर चाहे सोने का हो या चाँदों का, दोनों क्लुबों को श्रीकारों ही सिस है—उसी प्रकार मेहतर, माता, तीमारदार, प्रोफेतर आदि के ऐसे अमुख्य सेवाकार्य हैं, किनका मूल्य पेसे में हो ही नहीं सकता । इसलिए होना वह चाहिए कि को भी धरम पेसे में हो ही नहीं सकता । इसलिए होना वह चाहिए कि को भी धरम निज्ञापूर्वक समाजनेवा फेरे, यह अपनी रोजी का हकदार हो जाय । इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति अपने राष्ट्र को सेवा पूरी ताकत के साथ करते हैं— मले ही वह सेवा मानसिक क्यों न हो—तो उन्हें उतनी रोजी मिल्ली ही चाहिए, जितनी उनके जीवन-निवाह के लिए बो, जो न्याय किसान-मेहतर के लिए हो, वहीं राप्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए । मैंने प्रोफेसर, न्यायाधीय, फिलान, लेखक और सम्पादक आदि के रूप समी काम किये हैं, किन्दु उनमें से कोई भी एक काम दूवरे काम को अपंजा अधिक योगवा का था, ऐसा अनुमव द्वारी कमी नहीं हुआ। चवम समा मानसिक आनन्द का अनुमव हुआ।

यह सही है कि काम के प्रकार के अनुसार शारीरिक आम की अनुस्ति में मिलता हो सकती है, परन्तु उसके कारण मानिक आनन्द कम नहीं हो सकता । जब मुसे कोई जहरत से स्थादा चीजें देना चाहता है, तो मुझे मुझवा नहीं कि क्या किया जाय ? में उन्हें महण नहीं कर सकता ! दिवने वहीं की आवश्यकता है, उससे क्या मुझे क्यो मिलना चाहिए और कोई दे, तो मी हुसे उसे सीकार वसी करना; भाहिए, मही मेरी समझ में नहीं आता ! होना पह चाहिए काज का शा है से तो मी क्या मानिक एस साम का आर्थिक, सामाजिक एसे आध्यक्त मुख्य समान हो । मीता ने स्थाह कर से समझाया है कि वो न्याय अपने लिए, बड़ी मुसरे के लिए लामू फरना चाहिए।

. स्वराज्य के बाद साम्यंयोग

भव स्वराज्य के बाद हमें 'साम्यवाग' की स्थापना का आदर्श सामने रखना होगा। इसीको हमने 'सर्वोदय' कहा है। आप चाहे साम्ययोग शब्द का प्रयोग कीजिये या सर्वोदय का । इसीकी स्थापना करने के लिए में गाँव-गाँव धूम रहा हूँ ।

# भूदान से भूमिवानों पर उपकार

आवकल में भृदान मांगता हूं। बिनके पास बमीनें नहीं हैं, उन्हें भृति देना चाहता हूँ। आखिर यह सारा गोरखर्यंचा क्यों कर रहा हूँ? इसीखिए कि आज समाज में ऊँचे-नीचे माने जानेवाले सभी दर्जे मिटने चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि को खुद खेती नहीं कर सकते, उनके हाथ में खेती हो ? और जो खुद खेती नहीं जानते, वे उसे दूखरों के हाथ से काम करवाते हैं और जो जानते हैं, वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं। इसीहिए वे पूरी ल्यान से काम नहीं कर पाते, क्योंकि पैदावार पर उनका इक नहीं रहता। फिर उन्हें मजदरीं भी पैसे में दी जाती है। आखिर यह सब क्यों सहा जाय ? क्या इस अवस्था को इम बन्द कर दें, तो कोई अन्याय होगा ? जिसके पास बमीन है, उसे अगर मैं समझाऊँ कि माई, तुम अपनी सी एकड़ में से पचास एकड रखी और पचास एकड़ दे दो, तो स्या इंसमें मैं उस पर मित्र के माते अपना प्रेम प्रकट नहीं कर रहा हूँ ? अपर वह कहे कि 'आज तक मेरा जीवन चैसे बना है, उसे में नियाना चाहता हूँ°, तो में समझाऊँवा कि 'माई, जिसके शरीर का बनन जरूरत से ज्यादा बद बया हो, उसका वजन कम करना, उस पर दया फरना, प्रेम करना ही है। इसी तरह बिसका वबन घट गया ही, उसकी हुत्रियों पर पुछ मांस चढ़ा देना भी हमारा कर्तव्य हो बाता है। फिर फाजिल वसनवाले को अपना वसन कम करने के लिए धपनी जीवन-पद्धति में कुछ हो पर्छ करना ही पड़ेगा । हाथी की तरह चलनेवाला अगर घोड़े की तरह दौड़ने लग जाय, तो यह परिवर्तन उसे सहपे स्वीकार करना चाहिए।

#### उँगल्यिं की समानता

आप रोप सोन्तिये कि नया देखा की योबना पेसी हो उपनती है कि कुछ होगों के पास समीन हो और कुछ के पास न हो ! मैं यह नहीं कहता कि जिनके पास अधिक समीन है, वह उन्होंने सबकी सब अन्यायपूर्वक ही. प्राप्त की है। उन्होंने वह उद्योगपूर्यंक भी हासिक की होगी, परन्तु इससे बह रिद्ध नहीं होता कि उसे रखने का हक उन्हें प्राप्त हो गया। जो जमीनें आपके पास आ पहुँची हैं, वे दूसरों की हैं और आपको वे प्रेमपूर्वंक उन्हें दे देनी चाहिए, भेठे ही आप आज उनके स्वामी हों। मैं यह भी नहीं कहता कि बक्को समान भूमि मिल्नी चाहिए। गणित को स्मानता में नहीं चाहता, ठेकिन ठॅगलियों की समानता करूर पाईंग हूँ। यें पांची उंगलियों हिल्कुल समान न होते हुए भी एक-दूसरे के सहकार से रहती हैं और साबों काम कर देती हैं। पांचों समान नहीं, इसल्पिए ऐसा भी नहीं कि एक तो एक इंच लग्नी है और दूसरी एक छुट। याने अगर समानता नहीं है तो अत्यधिक विषमता भी नहीं चाहिए, तुस्वता होनी चाहिए। इन पाँचों में अरम-अलग ग्राहियों है। उन सारी ग्राहियों का विकास होना बरूरी है। इसीको 'विवायत-मार्ग कहते हैं।

#### भगवान् की योजना में ही विकेन्द्रीकरण

अगर इम समझ है कि इरएक की सामाबिक और आर्थिक योग्यता समान है, तो ये मेद मिट एकते हैं। इस भूमिन्दान में ही अगर आप समी लोग मेरे साथ हो जायें, तो एक महान् आम्दोलन खड़ा हो साथमा, जिससे हिन्दुस्तान की सारी, समस्य हुए हो जायगी। अगरने अहिंता को द्वारित से ही स्वातन्य मात किया है, जब कि उसके लिए दुनिया के दूसरे मुक्कों को हिंसा के तरीके आदिवार फरने पड़े। किन्दु यह निश्चत समझिये कि उसके लिए अनेक खतरों का सामना फरने के बाद अब आप आगर दूसरा करम आर्थिक और सामाबिक समानता कायम करने का नहीं उठाते, तो आपका समतन्य खतरें में है। इसके लिए एपमेस्वर की विकेन्द्रित योजना की तरह हमें भी विकेन्द्रित योजनाओं पर अमुक करना होगा, सहकारी सस्याओं द्वारा आर्थिक नियन्त्रम स्थापित करना होगा।

अगर परमेरवर की योजना में विकेन्द्रीकरण न होता, तो उसे भी बम्बई से दिहीं और दिहीं से फलकत्ता घूमना पड़ता । किन्तु उसने इरएक को दो कान, दो हाथ, हो ऑखें देकर आपछ में छहकार करने के लिए कह दिया।
अगर वह कहीं एक को चार कान और दूसरे को चार ऑखें दे देता और
देखना हो तो ऑखाओं की मदर से देखने और सुनना हो तो फानवाओं की
मदर से सुनने को फढ़ता, तो आब बिख तरह वह सीरसामर में वेफिक से पात
है, महीं सो सकता था। इसे सहकार की इस खुनी को समझना चाहिए। आब
के रासनीतिष्ठ 'बन वहरें' (एक विश्व ) की बात करते हैं। किन्तु पर्नेक्टर
के लिए 'बन वहरें' तो नक्षत्र चहित चारा जिसुवन ही हो एकता है। आव
करवना ही कर लें कि अगर परमेखर ने किसी एक को ही अल्ल तफसीम करने
( बीटने ) की मोनोपली ( एक विश्व) दे दो होती, तो उनके 'स्प्राई-विमाग'
में कितना काला-बाकार चलता और तकसीम में कितनी गड़बांड्यों हुई होतीं।
सारांस, इन सक्ता हमा अमन उद्योगों के पनपने में है और उसका पहल
सामी और सुनी महिता और दूसरा कदम है, ग्रामों में संपूर्ण
सामीओं सारी करना।

## भूमि-पुत्र का अधिकार

में आपसे यह जो कह रहा हूँ कि मूचि-माता के हर पुत्र का उठ पर हक है, वह मेरा अपना, निज का विचार नहीं है। यह तो एक दैविक कथन है। इसे सी छड़का माता की तेया ते अपने किसी दूगरे भाई को रोक नहीं कोई भी छड़का माता को तेया ते अपने किसी दूगरे भाई को रोक नहीं कबता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी द्वारा कितीकों भी जमोन मोंगे, तो उत्ते तिस्त्री चाहिए और कमीनवार्धों का कर्तव्य है कि ये उत्ते दें। क्या पानी मोंगने पर किसी को 'ना' कहा बाता है हैं 'ना' कहनेवाला फितन द्वार्मिता हो जाता है, यह आप जानते ही हैं। इसी तरह जमीन मांगने पर भी 'ना' कहने में द्वार्म छगमी चाहिए। मैं यह समझ सकता हूँ कि हम किसीको बिना परिश्रम के मोजन न दें, लेकिन त्यार कोई परिश्रम का साधन मोंगे, तो उत्ते यह प्रदेशन कर बेना हमारा धर्म है। सरकार का भी धर्म है कि कोई भी मानुष्य उत्तरे जमीन मोंगे, तो यह उत्तरे उत्तरे परिश्रम के लिए पॉच एकड़ जमीन दे है। सरकार की यह जिस्मेदारी होनी चाहिए।

## साम्ययोग से भारत जगदुर्ग्ह

किन्तु आज सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। आखिर सरकार कीन है? यहाँ की सरकार यहाँ की चनता की मावना पर ही टिकी रह सकती है। एक बार बनता यह मान के कि बमीन पर सका अधिकार है और मह योहें . से कोगों के फल्के में नहीं रह सकती, तो फिर सरकारकी ताला, खोलने की क्षेत्र को तमा के ही हाथ में है। में यह ताला फूंडों से खोलना चाहता हूँ, हथीं है से तोहना नहीं चाहता। इसलिए अगर आप कम मदद हूँ, तो हम लोग कामानाव हो सकते हैं। यहाँ साम्यगा किंद्र ही सकता है और दुनिया में हिन्दुस्तान गुरू का स्थान मात कर सकता है। दुनिया को हम समय अपेक्षा है कि हिन्दुस्तान से मार्गदर्शन मिलं ! इसलिए आप सब हारे कार्यकर छोड़ हस सफ्ता के सपनाये, तो गांधीओं का अमीट चित्र मृत्यक्ष मफट कर सकेंगे। गांधीओं के विचारों को मान्नेवालों को चाहिए कि वे पूरी शक्ति से हस काम में सुद आयें।

मधुरा १-११-१५१

## भिक्षा नहीं, दीक्षा

: २१ :

क्षात्र कृतिक-पूर्णिमा का दिन है और महावम नानक का भी जन्म-दिन है। मेरा निश्चित मत है कि जिन काम को मैने परमेश्वर के भरेते उठा दिया है, उसके लिए दुनिया के सब सरपुरा का आग्रीकार है। फिर आज का कि नानक के ज़म्म-दिन पर मैं यहाँ आ पहुँचा—मैसा कोई योजना तो पहुँके से भी नहीं—सो नानक का भी आग्रांबांद बिरोप कर से मैंने पा लिया।

## नानंक का पुण्य स्मरण

व्यक्तिगत सत्याग्रह के सिळसिळे में बन में पहलो बार जेल पहुँचा, तो अनेक मापाओं और धर्मग्रन्मी का अध्ययन करने का मीका मिला। उसके बाद बाहर भी भेरा वह अध्ययन चारी रहा। तीन अध्ययन के लिए बिताना समय गिरूमों चाहिए, युद्धे मिला। असे पहली बार विरोमणि गुजदारा समा की इता से नागरी खिए में गृद्धित 'प्रन्यवाहर' की प्रतिलिप मिली। गुज्द से आखिर तक में उस श्रंप को पेट गया। उसके बार महोनी विक्ली की उपा-सा का अध्ययन और अंतुमन प्राप्त करने के लिए रोज सुबह की मार्थना के बार्थन के लिए रोज सुबह की मार्थना के बुद्धी का पांठ करता रहा। युद्धे नामदेव के मजनो का संग्रह फलना था। नामदेव के प्राप्त स्वाप्त की सी मिला करता रहा। युद्धे नामदेव के मजनो का संग्रह फलना था। नामदेव के प्राप्त स्वाप्त की सी प्राप्त स्वाप्त की सी उनमें के बुनान करने की हिट से में पुनः एक बार प्रमुखाइड को देखांथा। इस तरह नामक के साथ मेरा हृदय का परिचय हो गया और आज उनके कमने कमने दिवस पर यहाँ आ पहुँचा, तो में यह बहुत सुम शक्त नामता हूँ।

में यहाँ किस काम के लिए आवा हूँ, यह आव बातते हैं। जब दिलावाले को ओर से संदेश की भाँग की गयी, तो मैंने उन्हें एक छोटा-सा संदेश लिख दिया। उसमें मैंने कहा है कि ''मैं भिक्षा नहीं, हक माँगने आ रहा हूँ, दीका

देने आ रहा हूँ।"

यह जो मेंने 'मिशा' और 'हक' का फूर्क बताया, वह बड़े महस्व का है । अगर में किसी आश्रम या मठ-मन्दिर के लिए यमीन हरूड़ा करने आपा होता, जैशा कि एहले कई लोगों ने किया है, तो बुदरी बात होती। लिक्त नह तो हमारा 'यक' हो रहा है, कोई छोटा-भोशा काम नहीं। में हिन्दुरतान के दरिद्र-नारायण की ओर से उनका हक मींग रहा हूँ। हयमें भिशा का कोई सवाल ही नहीं है। यह काम लिम्में बसीन हरूड़ा करने का महीं, बरिक एक विचार फैलने का है। इक्जा बहेंद्र एक नये तरीके को आजमाना है। में इसं शत को तलाश में हूँ कि वो बड़े मारी मखले हमारे खामने हैं, उनमें छे किसी एक का भी हल हम उस अदिक तरीके से निकाल सकें, जो हमें सांशीबी ने सिखाया है और हिन्दुलान की सम्बता के अस्तुब्रल हैं।

ं शरणार्थियों और मेवातों के बीच

मंधीनी के बाने के बाद में यहाँ आ पहुँचा और शरणार्थियों के नीच कुछ

काम करने का भी सोचा या। काम जुळ हुआ भी, लेकिन सुन्ने वह चीज नहीं मिली, जिसकी तलाश में मैं या। वह सारा काम सरकारी अधिकारियों से संवय ख़कर करना या, इसलिए उसकी अंपनी मर्यादाएँ भीं। थोड़े ही दिनों में मैंने देख लिया कि मुन्ने और ही कोई रास्ता हुँडना चाहिए।

इसी बीच मेव लोगों में काम करने का मौका मिला। उसमें भी अधिकारियों के साथ सम्बन्ध रखने का सवाल था, किन्तु काम मर्यादित था और उस समय उसकी ओर किसीका मी प्यान नहीं था, विश्व एक नफरत-सी ही थी। 'यरमैक्वर की कुपा से आज वह नफरत नहीं है। मुझे लगा कि 'उस काम से अहिसा की शक्ति कुछ प्रकट हो सकती है। आब भी भोवों में काम हो रहा है। इमारे लोग वहाँ काम में लगे हैं। मैने जो मुझाव दिये, सरकार की ओर से उन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ । उन्होंने उनमें से कुछ हिस्सा माना, • कुछ हिन्से पर अमल किया । फिर भी वहाँ काफी काम हुआ, यही कहना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि जब मैं मुसलमानों में पहुँचता हूँ, तो वे मानते हैं कि यह शब्स किसी तरह का भेदमान नहीं रखता। इस बात का अनुमन मुझे अबमेर की दरगाइश्रीफ में हुआ। यहाँ हर मुखलमान ने मेरा सत्कार किया और-जैसा कि उनके यहाँ रियाज है-इरएक ने मेरा हाथ चूमकर सपना प्रेम प्रकट किया। फिर उसका परिगाम मैंने हैदराबाद में देखा। मैं यहाँ हिन्दुओं का विश्वात-पात्र तो या ही —क्योंकि में तो उन्हींके धर्म में पला हूं—मुरुलमान भाइयों ने भी मुझमें पूरा विश्वास व्यक्त किया ।

#### तेलंगाना में चिन्तामणि की प्राप्ति

फिर भी मैं हूँद्रवे ट्या फि कोई ऐसा तरीका हाथ आना चाहिए, जिसे अहिंसामक फ़ान्ति का, सर्वोदय का क़ियासक आरम्म कहा बा एकं। मैंने समझ क्या था कि अयर यह होता है, तो ख़ादी, बामोधोम आदि का मी काम आगे बदता है, नहीं तो न कोई सादी को पृष्ठेगा और न जामोधोगों को हो। किंत बय तेंदंगाना की यात्रा का मीका आया, तो उसमें कुछ छोघन हुआ और एक चीब हाथ में आ गयी। तब से मैं उसीके पीछे ट्या हूँ। मुझे एक बीधन-फार्य- सा मिल गया है। मैंने समझ लिया है कि इतना काम करते-करते समर में खतम हो जाऊँ, तो भी भी/ बिन्दभी का सफ्ल्य है। मानो मेरे हाथ में एक रक्ष-चितामणि ही जा गया, बिसकी में तलाश में या।

#### वामन के तीन कदम

खमीन का मसला सारी दुनिया का ममला है, जिसे इल करने में और
मुश्की ने दूमरे तरीके अख्तियार किये हैं। लेकिन इम उसे अहिंमक तरीके से
इल करना चाहते हैं। इसल्या अगर आप योड़ी-योड़ी जमीन देंगे, तो उमसे
गरीबों को योड़ी क्रमीन तो मिल कायगी, पर क्रांति का मेरा यह काम लिजत
हो जायगा। समाक-पिवर्तन को और समाच का आर्थिक हाँचा वरकने की
आकांका उससे तुम नहीं होगी। इसल्या जहां मी में गया, मैंने यही समझाया
कि मुक्ते दान नहीं चाहिए, एक कुटुम्बीबन समझकर मुक्ते अपना इक दीविये
और दिखनारायण की सेवा में स्था काइये। मैंने लोगों को समझाया कि देखिये,
यह तो बामनावतार प्रकट हुआ है और वह तीन कदम सूमि माँगता है। पहला
कदम यह कि भूमिडीन गरीबों के लिए जैसे अपने लड़कों को देते हो, बैते दो।
तुन्तरा यह कि आपको गरीबों की लिए जैसे अपने लड़कों को देते हो, बैते दो।
दूनरा यह कि गरीबों की सेवा की दीखा लेनी है, और तीसरा कदम
यह कि गरीबों की सेवा करते-करते स्था स्था कम जाना है। इस तरह एक
क बाद एक तीन कदम समीन दे सकते, तो बलि रावा के समान वह पूर्ण
विद्यान होगा। उसने हिंदुस्तान का नकता ही बहल वायगा।

चव में यह कहता हूँ कि 'को क्योन देनी है, वह पूरे उत्साह से देनी है श्रीर जिन्हें देनी है, उनके लेगा बीजन जिताने को देयारी रखनी है?, तो मेरा मतलब यह नहीं कि उन के जमीनों को तरह हमें भी दीन-होन करदा बाकर दहना है, बह्कि वह कि वे और हम दोनों समान इक्टार हैं, इस माबना से सम्मिलित मोग मोगना है और इस दरने सामयोग सिंद करता है।

राजघाट, दिछी

13-11-141

## शक्तिका अधिष्ठान .

आज कई महीनों के बाद अपने प्रिय नेता पंडित क्वाइंरलाल नेहरू से मिलने का और उनके दर्शन का मुझे सीमाग्य मात हुआ ! आज ही उनका जन्म-दिन भी था । इस अवसर पर में उनकी दीर्घायु और आरोग्य पाहता हूँ ।

## पंडितजी का दुःख

पंडितजी से जो कुछ योड़ी प्रारम्भिक बातचीत हुई, उसमें उनके दिए का एक दुःख प्रकट हुआ। वे कहते ये: "हर कोई अपनी खुति करता है, यह अच्छी बात तो नहीं, फिर भी कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे गहरा दुःख तो इसलिए हैं कि उम्मीदवार छोग अपनी प्रशंसा काफी नहीं, समस्ते, बादिक युसरों की निन्दा भी करते हैं। युसे यह सारा सहन करना पड़ता है। ऐसे समेरे को जो बर्दांच नहीं करता, इच्छा होती है उससे भागने की, लेकिन छोशा भी नहीं जा यहता, बगोंकि जिम्मेदारी है। "

यह में अपने और उनके बीच हुई बातचीत का खार अपने शब्दों में कह रहा हूँ। मैं चनसता हूँ कि वे तो बी-बान से खो हैं कि कांग्रेस की श्रीद हो। निस्वदेह आब कांग्रेस चनते बड़ी बमात है। किंप सरवा में ही नहीं, बादक आब भी उसमें कई अच्छे ओम हैं। उस संस्था के पांछे एक महान् इतिहास है, विचक्ता गीरक मिल्प-काल में गाया बायगा। इसकिए सगर उस संस्था की श्रीद होती है, तो हमारा बहुत कुछ काम बन चकतां है।

## स्वराज्य से पूर्व राजनीति में शक्ति

छेकिन इधमें हमें इतनी शुक्किल क्यों माल्या हो रही है। इसका एफ कारण वो यह है कि इस लोगों की जुल दिशा-मुल हो रही है। इस लोगों के प्यान में एक बात नहीं जाती कि बब देश विदेशियों के हाथ में रहता है और आजादी हासिल करने का समल जाता है, तब श्वांक का आंध्रशन राजनीति में रहता है। इसल्प्य महासम लोग भी राबनीति में हिस्सा लेना अपना प्रतरेण समस्ति हैं। तिलक महासब से पूला गया कि स्वराब्य प्राप्त करने के प्रचात् आप नया करेंगे ? तो उन्होंने कहा या कि 'मैं तो आन की व्यायना करूँगा, विद्यार्थियों को पदाऊँगा !' उन्होंने ऐसा इसल्पिए कहा या कि अध्यापन-अध्ययन उनके जीवंन की तृप्ति का आन्तरिक विषय या । दिनमर राजनैतिक काम करने के बाद रात को जब ने छोने बाते, तो वेदाम्बास कर छेते, ऐसी उनकी ज्ञान-पिपासा थी । किर भी वे राजनीति में पड़े ! वे जानते ये कि यदि हस वक्त राजनीति में नहीं पड़ते, तो किशी भी तरह की सेवा करना मुस्किट है । हस-लिए उस सम्बद्ध में राजनीति में नहीं पड़ते, तो किशी भी तरह की सेवा करना मुस्किट है । हस-लिए उस सम्बद्ध में राजनीति में नहीं पड़ते हैं पि विष्ठ पुष्ट का भी राजनीति में नहों, उसे भी देख की परतंत्रवा को स्थिति में. राजनीति में उतरना पड़ता है, क्योंक वहीं स्थाय का अवसर होता है और स्थान में ही ब्रक्ति का अध्यान होता है।

#### खराज्य के वाद सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में

छेफिन बन देश स्वतन्त्र हो बाता है, तब शक्ति का अधिशन बदल बाता है। तब शक्ति राबनीति में नहीं, सामाबिक सेवा में रहती है, नमोंकि फिर समाब का टाँचा बदलना होता है, आर्थिक विषयता मिटानी होती है। ये सारे काम सामाबिक क्षेत्र में फरने पडते हैं। उसमें स्वाय के प्रतंग लाते हैं, कर सहन करने पड़ते हैं, भोग-लल्ला को सेवम में रखता पड़ता है, वैशाय को सरदत पड़ती है। हफिन होती क्षेत्र में रहती है। छेफिन किल हैं एका मान नहीं होता, वे गलतकहमी में रहते हैं कि शावद शक्ति का अधिश्वान अब भी शक्तीति में ही है और वे उसी क्षेत्र की और दंदि बाते हैं। यहाँ सत्ता तो रहती है, लेकिन शक्ति नहीं।

सत्ता और शक्ति में बहुत अन्तर है। योड़ा विचार करने से हो इन दोनों का फर्क माइम हो बाता है। खता में एक पद वो मात होता है। और, वंब देश स्ततन्त्र हो गगा और स्वता हाथ में ठे खी, तो वहाँ बाता करिरी हो बाता है। ठेकिन वहाँ इने-गिने छोग हो बा सकते हैं। वहाँ एक सीमित क्षेत्र होता है, उधमें सविषान और कातृत की सीमा होती है, उधके मीतर रहकर माळिक विस्न तरह की सेवा पाइता है, उस तरह की सेवा उसे करनी पहती है। लेकिन वहीं भी मतुष्य को बाना पहता है और वहीं मीह भी काफी है। कदम-कदम पर मोह, होम और हाल्य के अवसर आते रहते हैं, गिरने की संभावना रहती है। इसलिए वहां बनक महाराब बैते निर्हित बुत्तिवाले लोगों की आवस्यकता होती है। चन्द्र लोग ही वहों बा' सकते हैं। उनकी ताटाद बहुत कम होगी। बाकी अधिक लोगा बो रह बाते हैं, उन्हें सामाबिक अंतर में काम करना चाहिए और देश को आगे ले बाने की शक्ति निर्माण करनी चाहिए।

. आब समाब की बो खिति है, उसे खीकार कर उसकी सेवा करना सचा-बालों के खिए भी सरल नहीं । निर्माण के तीर पर कोई भी स्वाधारी सचा के आधार पर हिन्दुस्तान में बोड़ी कर नहीं कर सकता, क्योंकि आज का समान उस हुरी आटत को नहीं छोड़ सकता । इस दुरी आदत से खुड़ाना उन लोगों का काम है, को समाजिक क्षेत्र में सेवा करते हैं । समाव-सेवक इस्के खिलाफ संमाज को आगे ले जाने का काम कर सकता है और अनुकूल शावाबरण वन जाने पर स्वाधारी बीड़ी को बन्द करने का कानून बना सकते हैं । अमेरिका में आब घरावयन्दी नहीं हो सकती; क्योंकि वहाँ का समाब धरावयन्दी के खिटा अनुकूल नहीं है । किन्तु हिन्दुस्तान में शयवयन्दी हो सकती है, क्योंकि यहाँ की भूमि में उसके अनुकुल बाताबण मीन्दु है ।

शबतिक सचा में समाब को आगे छे बाने की अधिक दाक्ति नहीं। यह द्यक्ति और कृष्टि सर्ववन्धनों से निर्देश, सर्व स्थानों से अिस, तेयापरावम कृषि से समाब की सेवा करनेवाओं में ही हो सकती है। क्योंकि इस बस्तु का मान राकर्नीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं है, ये उसी क्षेत्र में बाने का प्रयक्त करते हैं। अगर यह मान हो, तो बहुत सारे लोग सामाबिक क्षेत्र में आने की कीरीदार करेंगे।

गांधांधी ने दैवीलिए धूर दृष्टि से 'लोक-सेवफ-संघ' बनाने की सलाह दी थी, बिसे इमने नहीं माना। उसके लिए मैं किसीको दोषी नहीं उद्दा सकता। बिन्होंने इस कांग्रेस को कावम रखा, उनके पीछे भी एक विचार या। चादे उस विचार में गलती हो, वर में उसे मोह नहीं सहूँगा। लेकिन अब कांग्रेस के सामने ऐसा कोई कार्यकम चाहिए, विससे रोजमर्श कुछ त्याग के प्रसंग आर्थे। वब तक कांग्रेस के समासदों की कसीटो उस कार्यकम पर नहीं होती. तब तक कांग्रेस की शुद्धि मुगबल्बत् होगी, ऐसी मेरी नम्र सम है।

#### मित्रों से सेवा की सळाह

इसिल्प् मेरे वो मिन्न आन कांग्रेस में हैं और जो किसान-मजदूर मजापार्टी में या समाजवादी-पार्टी में हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि जो सोग राजनीति में जाना चाहते हैं, उन्हें में ना नहीं कहता, परन्द्र वाकी सबको सामाजिक सेवा में रूप जाना चाहिए। वस्ता स्थान की प्रगति कुंठित हैं। जायगी। इतना ही नहीं, समाज नोंचे मो गिर सकता है। इसिल्प एक बड़ी जायगी। इतना ही नहीं, समाज नोंचे मो गिर सकता है। इसिल्प एक बड़ी जमात समाज में ऐसी होनी चाहिए, जो निरन्तर सेवा में स्थान रहे, आगरुकता के साथ सेवा करती रहे। उसे शावकान का अनुमय भी रहे, लेकिन सचा से अला रहकर निर्मेदता के साथ तटस्य-सुद्धि से अपने विचार चाहिर कर सके, बितका नैतिक अवद सरकार पर और स्थान पर मा पर कि व वहाँ ऐसी बमाठ है। सकती है, जो सचा में ग एडे—सचा की मर्याहा समझकर—एएगा से नहीं, बितक वह समझकर कि बाकि का अधिशान सचा में नहीं, समाज-सेवा में हैं।

#### सर्वोदय-समाज की जरूरत

आवक्त यह खवाल हो रहा है कि बहुमत के खिलाफ एक बिरोधी दल होना चाहिए, नहीं तो लोकतन्त्र का रूपान्तर फालिक्स (एकतन्त्र) में हो एकता है। यह चारी परिचम की परिभाषा है, और चूँकि हमने लेकतन्त्र का बिचार परिचम से ही प्रहल किया है, वह परिमाधा भी रहेगों और वह विचार भी रहेगा। यह खयाल मलत नहीं है। इसलिए बहुमत के ललाया अरमतवालों का भी आदर कर दोनों—चाहे सबनीति में विरोधी हो—पिलकर रहें और परखर प्रेम से काम करें; प्रेम में कोई फर्क न आने दें। इसले कुल निवन्त्रम रहेगा और उत्ताधारियों की कुद्धि होगी। वे मलतियाँ करने से चचेंसे।

टेकिन इतने से काम पूरा नहीं होता। देश की शब्द का और देश की उन्निक काम तभी होगा, बन सत्ता के दायरे से अलग रहकर सन तरह से विवेकसील, अध्ययनबाल, स्वागशील सेवकों की एक बमात कायम होगी। हमने ऐसे समाब को 'वर्बोदय-समाब' का नाम दिया है। अगर इस विचार से स्वेग सहस्त हो, तो वे सवादय के सेवक वन बावें। सवादय कोई पय नहीं, उसमें कोई काम अनिवार्य नहीं, उसमें कोई कड़ा अनुशासन नहीं। 'प्रेम से विचार समझकर सवादय को सेवा-करनी चाहिए। इसके पीछे जो दृष्टि है, उसे समझकर सब लोग सवादय-वृत्ति को स्वीनार करें।'

राजघाट, दिल्ली १४-११-'५१

## लोकयात्रिक सरकार

: २३ :

हमारी इस पैदल यात्रा में कई तरह के अनुमव आते हैं और अनन्त प्रस्न पूछे जाते हैं। भुछ प्रस्न तो समान होते हैं और हर बगह वे ही पूछे जाते हैं। उनमें एक प्रस्न अक्सर होता है, 'सिम्मुस्टर स्टेट' के बारे में।

सेक्यूछर म्टेट और दशविध धर्म

एक बाह तो एक भाई ने कहा: "मृतु महाराब ने धर्म के दशिष लक्ष्म बताये हैं, लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम तो धर्म को गईं। मानते। तब हमारा क्या कर्तव्य होता है ! क्या हम मृतु महाराब की आशा का अतु-सर्ग करें या इस धर्म-विहीन सरकार की करना का !"

मुझे इत दावह को विस्तार से समझाना पड़ा । अगर कोई विचार का मध्य पूछा जाता है, तो चाहे वह बार-बार क्यों न पूछा जान, में विस्तार ते उचर देने की फोशिश फरता हूँ, क्योंकि चित्त के सन्देह और संश्रम हनेशा सारे जीवन को फलुवित करते हैं। अवसर यह देखा बाता है कि बहुतने सन्देह दार-पूछक होते हैं। शन्यों चा ठीक प्रयोग नहीं किया जाता, हमिल्स पर्तत से गण्यतकर्शाम्यों हुआ करती हैं। मनु महानाज ने दशक्य कम समाया है। हेनां की रचित्रम आहा किरतो और यहरी-कम में माशहर है। ये दम आशाएँ और मनु महाराज के दशक्य कम एक हो हैं। बेहिक यहि ऐतिहासिक हिंट से

': ,ેપછ

देखें, तो द्यायर ऐसा ही निष्कर्ष निकल्पा कि मनु महाराज की दशिवय आशाएँ रूपान्तरित होकर यहूदी और किस्ती धर्म में पहुँच गयी हैं। मनु एक अत्यन्त प्राचीन कथि हो गये हैं। भनु एक अत्यन्त प्राचीन कथि हो गये हैं। भनु एक अत्यन्त प्राचीन कथि हो गये हैं। भनु एक अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र हो लिक मनु स्वयं बहुत प्राचीन हैं। उनके वचनों का हमारे समाज में इतना असर था कि वैदिक धर्म में एक स्थान पर वहा है: "यद किंच मनु अवदर्द वह भेदकम्।" मनु में को मो कहा है, नेपन है, दिनकारी पर्य है, अविधि हैं। चाहें औषधि कड़वी मालूम पड़े, तो भी पिलाम गुणकारी होता है। इसिए उसे बस्त सेवन करना चाहिए। ऐसा वावय मनुस्पृति में मी है। लेकिन वह आधुनिक मनुस्पृति को ध्यान में खबर नहीं, बदिक प्राचीन मनुष्वन को, को अदा से पर्यस्परागत समाज में पहुंच थया है, प्यान में रखकर कहा गया है। मैंन यह सब उच्च माई को समझाया। समझाया स्था, मानो उदका एक कछाड़ ही दिया।

उसका एक-एक व्यव ऐटा है, जिसके बंगेर न तो स्माव का घारण हो सकता है और न व्यक्ति का जीवन हो उकत हो सकता है। उस आशा में एक 'कारतेय-मृत' है, यानी जीगी न करना। अस्तेय तो घर्मसंग्रत है। स्या हमारी घर्मातांत हरकार जीगे जोशेंगे। उतमें 'बीच' भी चर्म यताया है, तो क्या इमारी फ्रस्कार कफाई और आरोध्य नहीं चाहेगी? उसमें 'विद्या' का उस्तेय हैं, तो क्या सेक्स्पुलर स्टेट में विद्या न होंगे, अविद्या रहेगी? और बहाँ घर्म की सत्य सवाया है, तो हमारी सरकार ने भी 'सरकार कचले' यह किदर बनाया है। यह विस्ट्यानय उपनिष्टों में से लिया है, तो इस भारत-भूमि के मृत्य ग्रंथों में से ही है।

सार्गन, 'क्रमें' शब्द इतना निशास और त्यापक है कि उसके सारे अर्थ ता स्तानेनाला शब्द मैंने अन तक किसी भाषा में नहीं देता। सारे अर्थ तो साने दीक्ये, उसके बहुत से अर्थवाला भी कोर्दे शब्द मैंने नहीं पाता। इसस्य सी क्षेम सरकार को धर्म विहान कहते हैं, वे तो प्रानो गाली देते हैं। और सो धर्मातीत ना पर्म के बाहर है, वह तिवा अपर्म के और क्या हो सकता है! बिक्क अगर- हम हतना भी कहें कि सरकार 'तिन्युलर' यानी 'धर्म से असम्बद्धः है, तो भी अर्थं ठीक नहीं हो पाता । अतः धर्मे से असंबद्ध, उससे विहीन अपनी सरकार को बताना एक निरा भ्रम-प्रचार ही होगा । ऐसा भ्रान्त प्रचार काफी हुआ है और कुछ जाननेवाले अच्छे लोगो ने भी इस तरह की टीका की हैं।

## वेदांती सरकार, छोकयात्रिक सरकार

यह सारा क्या हो रहा है ? 'सेक्युकर' कान का तर्श्वमा हमारी भावा में हम किस तरह करें, यह एक नाहक का खबाक हमारे आमने पेदा हुआ है । 'सेक्युकर' का अर्थ अगर हम पंचातीत या अर्जाधिक करें, तो भी ठीकं अर्थ प्रकट नहीं होता ! पंचर याने मार्थ, किसे अंग्रेबी में 'पाय' कहते हैं। तो पंचातीत' बाते 'मार्ग-विहीन' सरकार हुई । किन्तु यह सक्त ता प्रमाह' का प्वांब है । हमके किए 'अर्जाधिक' कार भी नहीं कल सकता।

इसलिए मेक्युलर याद्य का अर्थ बताने के लिए मेंने 'विशानी' शब्द पुन लिया और उठ मार्च को समझाया कि हमारी सरकार 'वैदिक' नहीं होगी, बहिक 'विदानी' होगी। वेदान्त में किसी उत्तासना का नियेष नहीं है। वितनी उपा-सनाएँ हैं, सबको वेद समान मान से देखते हैं। फिर भी वेदान्त की अपनी निज्ञ की कोई उपासना मार्ग रसे, इसलिए अगर हम बेदान्ती सरकार कहै, तो कुछ अन्छा अर्थ प्रकट होता है।

्र एक दक्ता ऐसा अनुमव हुआ कि रामहुष्ण-आध्रम के एक संन्यासी कहने हों। "इनारा देख कियर बा रहा है !" अनसर देखा गया है कि रामहुष्ण मिद्यन के होंगों में किसी प्रकार को सम्प्रदायिक भावना नहीं होती। किस मी स्वर संन्यासी माई ने बेसा सवाल किया। मैंने पूछा: "कियर वा रहा है !" मैंने प्रहा: "सेनयुद्धर स्टेटबाले हो। आप्यातिमक मूखी से इतकार करते हैं !" मैंने प्रहा: "अगर ऐसी बात होती, तो सत्य को बिस्ट न बनाया जाता।" इस्तिय मेरा सो पहना है कि अमेरी ग्रन्ट के कारण ही सारी गड़वड़ी हुई है। मैंने सेनयुद्धर के लिए बेदानदी शब्द का प्रयोग किया है। हमारी सरकार मेरी हाँ भे 'बेदानती सरकार' है। जिस बेदानत को आप मानते हैं, उसे वे मी मानते हैं। मैंने उनले कहा कि हमारे यहाँ २२ वर्ष के बाद हरएक को बोट का अपि

. कार है। आप २१ साल की आयुवाली बात भूल बाइये। परन्तु हरएक को हमारे विधान में जो एक वोट का अधिकार दिया गया है, वह किस लिन-याट पर दिया गया है १ अगर शरीर की बुनियाद पर दिया गया होता. तो हरएक के शरीर में भेद है, एक का खरीर घुसरे के शरीर से मिन्न होता है. किसीका शरीर इमरे के शरीर से तिमुना भी बलवान हो सकता है। अगर शरीर की बनियाद हो, तो एक को एक बोट दिया बाय, तो दूसरे की दो, तीन या चार भी देने होंगे। किन्तु अगर बुद्धि की बुनियाद पर अर्थ लगाते हैं. तो एक की बुद्धि दूसरे की बुद्धि से इजारगुना कम-वेश हो सकती है, क्योंकि बुद्धि में तो इजारगुना फर्फ हो सकता है। फिर एक बोट का आधार इसके सिंबा क्या हो सकता है कि हरएक में एक आत्मा विरादमान है । सिंदा आरम-शान की बुनियाद के इसका और कोई आचार हो नहीं सकता । हाँ, २१ वर्ष उम्रक्षी कैंद्र है। मनुष्य को बोट है, पशु को नहीं। फिर किन बुनियाद पर उसे 'सेक्यलर' कहा ! एक तो यह कि हमारा विरुद 'सरवसेव जबते' है और दूसरा यह कि सबको ही समान माना गया है। दोनों को मिलाकर स्टेट सेक्पुलर बन सकता है। माने सेक्पूलर स्टेट का आधार आत्मज्ञान ही है। यह वब मैंने कहा, तब उनका समाधान हुआ ।

उन्होंने पूछा कि क्या आप चाहिरा तीर पर कह सकते हैं कि सरकार वेदानों है। मैंने कहा कि मैं बाहिरा तीर पर नहीं कहूँगा। आपको वमहाने के लिए मैंने हरा कि मैं बाहिरा है। हमारी सरकार नार्रिक नहीं है। वह आपका को मानती है, उसकी समानता को मानती है। फिर भी वेदान्त विजनी ग्रहाई में बा सकता है, उतनी ग्रहाई में वह नहीं जा सकती। अब अगर हम एक शब्द सेक्युलर का तर्जुमा नहीं कर सकते और माब तो प्रकट करना ही है, तो 'निम्पक्ष न्यायनिष्ट व्यावहा-रिक' सरकार कह सकते हैं। एक ही किंतु कठिन संस्कृत शब्द में कहना हो, तो 'लंक-गांवक' सरकार कह सकते हैं। यक ही किंतु कठिन संस्कृत शब्द में कहना हो, के के बल पर बनता को प्रवाना चाहती है। शब्द कठिन अवस्य है, लेकिन उससे कठिनाई कुछ दूर हो सकती है।

Ę٥

ं अंग्रेजी ही गलतफहभी की जह

पर यह मारी आफ़त नयों ? इसलिए कि हमारी सरकार का साम चित्तव अंग्रेबी में होता है, फिर उसका तलुमा कत्ना पड़ता है । किसी मापा का अनु-बाद दूसरी भाषा में एकटक ठीक नहीं होता। अमर हम अपनी जशन में 'गोचते होते, तो य सारी मल्लफहमियों टल बातीं, बो आब हो रही है और जिसके पाएण यह चन्न कटिनाई पैच आ रही है।

अंग्रेजी भागा को पंद्रह खाल का जीवन हे दिया गया है। 'इसका मतीबां यह हो रहा है कि हमारी सरकार का कारोबार किल तर इंचलता है, उसका शान हमारे पहों के एक पढ़े-लिखे कितान को मी अतना हो सकता है, 'जितना किं, इंग्लैंड भीर कमरीका के लोगों को होता है। हमारी जनता की अंघरें में रखना हो कर नहीं। ऐसी हालत में अंग्लेंडों में रखना हो के लिखारपकता है और इस आवश्यकता को में कदम करन पर देख 'होने की आवश्यकता को में कदम करन पर देख 'हा हूं दे देगाती बनता की प्राण के समार है है कि तही सती करना करने पर देख समार है। वेदानती को सहस करने की सहस करने की सहस करने की सहस करने की साम के समार है, लेकिन करने करने करने की मुचि हो रही है।

मेमपुलर दायर के फ्रारण पड़े-से-बड़े लोगों में गलतफहमी होती है। आर फिकी रहेल में मेद की प्रार्थना होती है, तो पूछते हैं कि सेमपुलर स्टेट फी सरकार में बेहिक मंत्र हैसे पढ़ा चा सकता है। यत स्वता में असीगढ़ विश्व- विद्यालय में मात्र चा। यही के निकामियों और प्रोफेनरों ने बहुत ही मेम के मिरा हमात्र किया। मैंने उन्हें जो बातें पतायों से साधारण नहीं थीं, मम्मीर थीं। मैंने एव पत्री की हार्द्र की बात कही थीं थीर इस्तम्म फी हार्द्र की स्वारम भी की थी। उन लंगों का खित्र है कि आरम्म में खड़े होकर 'कुरान' की आयत पढ़ें। चाकिर हतेंन साहब ने हससे पूछा, तो में बहुत पुरातें से लड़ा हो गया। साम सर्मम मट मेम के हुआ। मुझ मी पुरात का फुल सम्मार है। स्वित्य अपने मुक्त मुझ हो हो है। है कि असर इस पर कोई कहें कहें है। स्वित्य अपने मुक्त मुझी हुई। देकिन असर इस पर कोई कहें कहें है। इसिहर अपने मुझन मुझी हुई। के असर इस पर कोई कहें है से एवस है। इसिहर अपने मुझन मुझी का अपने की पढ़ी का है है से पहला है। एक विदेशी शब्द के बारम ऐसी मलतक हों है। रही है। स्वाराह हिंदी शब्द के बारम ऐसी मलतक हों है। स्वाराह हिंदी भारत है।

### जीवन-शोधन

उस बमात के को काम होंगे, उनमें बुनियादी और प्राथमिक काम गृह रहेगा कि वे कीम कीन-वोधन का काम करेंगे। अपने निजी जीवन को भी श्रीद जीते अपने निजी जीवन को भी श्रीद जीते अपने निजी जीवन को भी श्रीद अपने निजी के स्वाप्त के अपने प्रकार के होते हैं। उन यात्र में से के की स्वाप्त के स्वाप्त कर रहे हैं। उन स्वाप्त में से के की स्वाप्त के स्वाप्त कर रहे हैं। उन स्वाप्त के से स्वाप्त कर से स्वाप्त के स्वाप्त काम स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त काम स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के

तक हो सकता है, उत्पादक अरीर-अम पर चळावें और निजी पारिवारिक तथा सामाजिक, तीनों दृष्टि से प्रयोग करें। वह सारा जीवन-शोधन का बुनियादी काम उनका प्रथम कार्य होगा।

## अध्ययनशीलता

यूशरी बात उन्हें यह चरनी होगी कि नित्य निरन्तर अध्ययनहील रहें। लोकजीवन की जितनी शाखाएँ और उपेशाखाएँ हैं, उनका वे अध्ययन करेंगे। हर तरह की उपयुक्त जानकारी उनके पास रहेगी। यह नहीं कि वे व्यंग्र की जानकारी का परिप्रह करेंगे। बिरेक को जानकारी, समाजनीवन और व्यक्तिगत कीवन, अपनिरंक तथा बाहा के लिए करनी है, उसे वे हासिल करते रहेंगे। इस तरह अध्ययन होता रहता है, तभी स्वराज्य तरकों, करता है। रेस्त्राज्य में ऐसे अध्ययनशिक लोगों की बहुत करनत रहती है। बिना अध्ययन के काई मी समाज गहरा काम नहीं कर पाता। में देख रहा हूँ कि इस दिशा में बहुत काम नहीं हो रहा है। में इस तहता नहीं कहूँगा, परन्तु आवश्यक और महत्त्व का कहूँगा। परन्तु आवश्यक और महत्त्व का कहूँगा।

#### निष्काम समाज-सेवा

तीसरी बात यह फरनी होगी कि समाव-सेवा के बो क्षेत्र हैं, खासकर उपेक्षित क्षेत्र, क्षितकी और समाव का ध्यान नहीं है, बिन्हें आगे के बाते में समांव और सरकार, दोनों का खयाल नहीं है, उनकी ओर प्यान देना। सब तरह की सेवा में रात-दिन निष्काम खुँदि से क्ष्में रहना, दोपे प्राल में उनका कुछ मिलेगा, ऐसी निश स्वकर कभी तेव कम न होने देना और वारों ओर कैंपरा फैला हो, तो भी दीएक के समान अंधेरे का मान न स्वकर मस्त्री से सेवा करते रहना—उनका काम रहेगा।

## वाणी से निर्देश, ऋवि से सत्याग्रह

चीया काम, समान-बीवन में या सरकारी कामी में वहाँ फर्टी गर्टी देखें, यहाँ उरुफा निर्देश करना । यह बरूरी नहीं कि निर्देश साहिरा तीर पर ही किया जाय, परन्तु जहाँ जाहिस तौर पर निर्देश करने का मौका आये, वहाँ समद्रेष-रहित होकर स्पष्ट शब्दों में उसे बनता के सामने स्ताना और उसमें अपनी प्रतिमा प्रकट करना उनका काम होया। इस तरह सामाजिक और सर-कारी कामों के बारे में चिन्तन करते हुए उनमें कहीं टोष आ जामें, तो उन्हें प्रकट करना उनका फर्तब्य होया।

कभी-कभी उन दोषों के लिए कियात्मक प्रतिकार का मौका भी आ सफता है। वह इतना सहव होगा कि जिनके विरोध में वह होगा, उन्हें भी वह प्रिय करोगां, क्योंकि वह उनकी सेवा के लिए ही होगा । उरे 'प्रतिकार' का नाम देने के बजाय 'श्रक्त-क्षिया' कहना हो ठीक रहेगा; क्योंकि श्रक्त-क्षिया किए पर होती है, उसे-भी वह प्रिय होती है। उसे 'एल्यात्मह' भी कह सकते हैं। परन्तु आज सलागर का अर्थ गिर गया है। उस-से-उत्तर श्रव्द भी नालायक होयों में कैसे विगइ सकते हैं और माम्लो-से-माम्ली श्रव्द भी अच्छे हाथों में कैसे उठ सकते हैं, उसका यह एक' उदाहरण है। इस तरह सलाग्रह आज ध्रमकी के अर्थ में, श्राक्त के अर्थ में बीर श्राक्त के अप्याय में श्रव्द स्ता ध्रमकी के अर्थ में, श्राक्त के अर्थ में बीर श्राक्त के अप्याय में श्रिक्त के स्वर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह यह श्रव्द विगइ यया है। इसमें श्रव्द का रामि गई। श्रव्द स्त स्त्रिक प्राप्त मामें में कर्के सा । इस तरह वाणी से निर्देश और ग्राम में कर्के सा । इस तरह वाणी से निर्देश और क्राव्द के सार्शन क्राव्य कर्ता भी स्त्रिक क्षार्य करते से साराह यह भी उन कार्यकर्ताओं का काम रहेगा।

#### मसठों का अहिंसक इछ हुँद्ना

इसके अलागा पाँचवाँ काम उनका यह रहेगा कि समास-बीयन में को भारी मस्के पैरा होते हैं, उनका अहिंसासम्ब हरू वे खोब हैं। अहिंसासक तथा मैतिक तरीके से बड़ी-बड़ी समस्माएँ मी हरू हो सकती हैं, यह वे साविव कर देंगे। अगर वे शामित कर सकें, तो नैतिक और अहिंसासक तरीकों पर होगों से अदा बम सकती हैं। होगों को नैतिक तरीके प्रिय तो होते ही हैं, लेकिन मस्स परिवाम दें से बगैर लोगों की निष्ठ स्पर नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष प्रयोग से होगों की निष्ठा साविव करना, यह इस निष्पक्ष-समाय का वांचवाँ काम होगा।

# अहिंसक कान्ति और कान्न

ं जिनके पास भूमि है, वे उसे भूमिहीनों को खेच्छापूर्वक दें। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि मेरी यह कोशिश इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध है । आपको सहझना चाहिए कि इतिहास में जो बात बनी है, उससे अलग भी बन सकती है। रूसी क्रान्ति वैसी कोई घटना पहले नहीं हुई थी, लेकिन वह होकर रही। इसी तरह यह भी हो सकती है। वो कुछ हो, मैं तो मानता हैं कि हो कछ कर रहा हैं, वह इतिहास के प्रवाह के विरुद्ध नहीं, बरिक ऐतिहासिक आद-दयकता है। समय की माँग है ।

कान्ति चाहिए, पर सहिंसक

मेरा उद्देश्य क्रांति को टालना नहीं है। मैं हिंसक क्रांति से देश को बचाना और अहिंसक क्रांति स्नाना चाहता हूँ। इमारे देश की माबी सुल शांति भूमि-समस्या के द्यांतिमय इल पर ही निर्मर है । मैं ऐसी हवा पैदा करने की कीशिश कर रहा हैं, जिसमें कानून के बंधनों से हमारा काम रका नहीं रहेगां। मैं तो श्रीमानों से बीचे जमीन छेता हूँ और गरीबों को सीचे दे देता हूँ । जमींदारों को इस बात पर राजी किया जा सकता है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिल सकता । बितना उनके लिए पर्यात है, उतना ही लेकर उन्हें संतोष करना चाहिए ।

इस पर पूछा जा सकता है कि फिर इसके लिए सविधान की ही क्यों न संशोधित कर दिया नाय ? फिन्तु यह टीक नहीं, उसके लिए पहले हमें बमीदारों का नैतिक समर्थन - पानो होगा ('कानून लोगों पर लादा नहीं जाता चाहिए । उसमें सबकी, बर्गीदारों की भी, सम्मति होनी चाहिए ।

त्रिविध परिवर्तन

इस पर यह फंडा का सकता है कि प्रचलित व्यवस्था में जिनका स्वार्थ है, उनकी यह मनोवृत्ति ही नहीं हो सकती कि अपना अन्त खुद कर हालें! किन्तु मनस्तस्य के इस विचार को मैं सही नहीं मानता । अगर भूमिवान् अपनी भूमि स्वेच्छा से नहीं छोडते और भूमि-सुघार कानून के लिए अनुकुल बातावरण भी तैयार नहीं किया जाता, वो वीसरा रास्ता खूनी क्रांति का है। मेरी कोशिश ऐसी दिसक क्रांति रोकने की है। तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश के अपने अनुभवी के बाद शांतिमय उपायों की सफ्छता में भेरा विश्वास और भी हट हो गया है। हवा, प्रकाश और पानी की तरह शूमि भी भगवान की सहब देन है। सूमि होनों की ओर से उनके लिए मैं वो उसे मौंग रहा हूँ, वह न्याय से अधिक और कुछ नहीं है।

आंतिर यह सब में क्या कर रहा हूँ ! मेरा उद्देश क्या है ? १०० है कि में परिवर्तन चाहता हूँ ! ममम हदय-परिवर्तन, किर बीवन-परिवर्तन, और बाद में छना क-रचना में परिवर्तन काना चाहता हूँ ! इस तरह त्रिविध परिवर्तन, तिहरा इनकाण मेरे मन में है !

जहाँ ऐसी राजनैतिक और सामाबिक कित करने की बात है, यहाँ मनोइति ही बदंक देने की करता होती है। यह काम लड़ाइयों या हिस्क क्रांतियों से हो मही समझता। बड़ाइयों और क्रांतियों से जो काम नहीं हुआ, यह इ.स., देशा, रामाजन आदि महापुरुषों ने किया। यह काम भी उन्होंके सरोक से होगा। आखिर तो जो में चाहता हूँ, वह समैंकदान की ही बात है, सब्के कदाण के लिए अपना समर्गण कर देता है।

## कान्न कब १

आप यह धमहा हैं कि मैं दरिवनारायण की , बोर से 'दान' नहीं माँगता, अपना इक माँग रहा हूँ । मेरा काम कि भैमिदान इकड़ा करना नहीं है। मैं क्रमीन के मारिकों को यह उपमाने की कृषिया कर रहा हूँ कि उन्हें अपनी समीन का एक हिस्सा छोड़ देना चाहिए । यहाँ एक बार यह बार उनके प्यान में का वाय कि भूमिदोनों को भूमि का अधिकार है, तो योग्य फानन बनाने के छिए अनुकुछ बातावस्य वैयार हो जायगा । और बातावस्य तैयार हो पर जो कानून बनेगा, वही उक्क होगा, क्योंकि तब छोग उसे मान्य करेंगे, फिर चोह इसारे पीच करोड़ एकड़ के छस्य का बीसजों हिस्सा हो क्यों न पूरा हो !

## • अन्त समान, पर आरम्भ भिन्न 🦟

मुन्ह एक मार्ड आये और नहुत उत्पाह के साथ कहने लगे: 'आएका कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन कब पूरा होगा (, कह नहीं सकते ।' मैंने कहा मेरी योजना अहिंसा की योजना है। अहिंसा की योजना में कार्नन नहीं आ सकता, ऐसी बात नहीं । लेकिन पहले लोकमत का मर्यमन होना चाहिए।
उसके लिए पहले हवा तैयार करनी पहली है। किर वब बहुतों की हार्दिक
सम्मति प्राप्त हो जाती है—चाहे उस अवस्था में कुछ लोग विरोध भी करें—चव
कानून गदद के लिए भा सकता है। मेरी योकमा में भी यह सब है। कानून
तो साम्यवारी (कम्युनिस्ट ) मी चाहत हैं। उनकी योकमा में भी फानून होता
है, लेकिन पहले कल आरम्म होता है और दिस वे कानून कराते हैं, तो उस
कानून में भी करक का रंग चढ़ आता है। येता काम भी कानून से समात
होता, लेकिन उसका आरम्म कल्या से होता है। लोगों को सारी बातें शांति
से समझायो बाती हैं। जब लोगों को यह कबूछ हो बाता है कि बो चीव कही
वा रही है, उसमें स्थाय है और अपनी को हाल्य है, उसमें सम्मार है, उसमें
स्थाय नहीं है, तम मेरा काम पूरा हो बाता है। इस तरह यह काम कल्या से
साम्या होता है और अपनी पूरा हो बाता है। इस तरह यह काम कल्या से
साम्या होता है और अपनी साम लिखता है। वब हवा तैयार हो जाती
है, तम कानून मदद के लिए आता है।

दान याने न्याय्य इक

हुछ लोग फहते हैं कि मेरी योधना पहछे दान-योबना यी ओर अब मैं हफं मींगता हूँ। किन्द्र बात ऐसी नहीं है। मैंग बहु से हो न्याय और हक की मुनियाद पर यह बात कह रहा हूँ। न्याय मानी कान्ती न्याय नहीं, बहिक इंसर का न्याय हैं। मैंने 'स्वराज्य-याख' पर एक छोटी-ची किया में लोही है, . असमें यह बात स्था कर दी है। २० साल पहले मो चेल में मैंने साने गुढ़की को मताया था कि हमें कानृत से जानीन तक्तांग करती होगी।

कानून अहिंसा का या मजबूरी का ?

एक दान्त वह होता है, जो बबरदस्ती और हिंखा का प्रतिनिधित्व करता है। और दूखरा वह, जो अहिंखा का प्रतिनिधित्व करता है। मैं दूखरी तरह के द्यान के टिट्ट भूमिका तथार कर रहा हूँ। ऐसे काम में, आरम में प्रचार को गत के दिए मुक्ता तथार कर रहा हूँ। ऐसे काम में, आरम में प्रचार को गत थीमी होती है। अहिंबा के तथीक में ऐसा ही होता है, ठीकिन देखते-देखते हथा में बात फेड बाती है। और बब बात फेड बाती है, तो साम होने में देर नहीं छगती। यदि हम सभी इस काम में बुट बारे, दो 'रठ-र-क साल भी बस्रत नहीं, एक साल में भी यह हो सकता है। हमारा पुरवार्य, समझाने की शक्ति और त्याय, इन सबका असर पहला है। जितनी आसानी से समझाने से फाम बनता है, ज्वना दबाव से नहीं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि दबाद से दुझे कीई भी दान नहीं चाहिए। मुझे बसुषित नहीं, ख़द्ध दान चाहिए।

## मुआवजे के प्रश्न का अहिंसक परिहार

आज का कानून संविधान के अनुसार इतना ही कर सकता है कि मुआवजा देकर बारीन से हैं। सेकन व्यक्तिया के तरीके में ऐसा नहीं है कि मुआवजा केनी ही होगा। जैरे देनेवाले की बहु देना ही होगा। इस्में तो पही मान होना है कि हमारे को बहु देना हो होगा। इस्में तो पही मान होना है कि हमारे को बहु देना हो होगा। इस्में का काम बल्के और गरीनों के साथ भी न्याय हो। अगर किसी दर हसार एक इत्ताले भाई को मुआवजा नहीं दिया बाता, तो वह हिंता नहीं कही चा सकती। मैं कड़े का स्वकारों, क्योंदारों और मास्त्रालों को यह समझाने का विश्वास रखा हूँ कि ठीक हिसाब से मुआवजा लगा सकरी नहीं है, जितना सकरी हो उतना ही से सी दर्दा कर से समझाने का मी दान लेता हूँ, क्योंकि पर्मावद का मी दान लेता हूँ, क्योंकि पर्मावद के प्रधार में प्रकार करता हूँ। भूमिनीनों को भूमि दिखान चाहता हूँ। मेरी आखरी आफांका पही है कि हर गीव एक-एक इत्यन वता बादता हूँ। मेरी आखरी आफांका वही है कि हर गीव एक-एक इत्यन वता बादता हूँ विश्वास लोते, देव हरें, सार्थ-पियं और समन-बिन से रहें। मैं बाहता हूँ कि हर गाँव गोकुल बन जाय।

## प्रवास्य-यह

दों दाई हजार वर्षों से प्रसिद्ध इस काल्सी स्थान में अस्त्रेच-गड़ के थोड़े की तरह में भी मूर्णिदान-गड़ के अस्त-सा धूम रहा हूँ । महामारत में राजवय-यह का वर्षोन हैं । मेरा यह प्रचायत-गड़ हैं । इसमें प्रचा का अभिषेक होगा । ऐसा राज, बहीं मजदूर, किसान, मंगी आदि सब समसे कि हमारे लिए सुरु हुआ है । देश क्यान का नाम स्वीदय है। वहीं से प्रेरण लेकर में घूम रहा हूँ। राजधार, दिस्की

डक्तर **मदेश** दिल्ली से से**वापु**री

[ नवम्बर १९५१ से अप्रैल १९५२ ]

# समाज को उचित प्रेरणा दी जाय !

इन दिनों विद्यार्थियों के बारे में शिकायत की बाती है कि वे अनुशासन-होन बनते बा रहे हैं। यचिष यह बात कुछ खही है, फिर भी मैं इसके लिए विद्यार्थियों को रोप नहीं दे सकता । कारण आब उन्हें वो तालोम दो जा रही है, यह विरुक्तछ निकम्मी है। यही इतिहास, बाई गाहिस्य और वही विना काम का चेतनहीन शिक्षण | बिकसे नौकरी मिलना मी मुश्किल होता है। मुसे तो आश्चर्य काता है कि उन्हेंक मदस्तों में बाते हो क्यों हैं। इतनी बैकार तालीम होते हुए भी वे मदस्ते में बाते हैं, इसमें तो उनकी अनुशासन-भियता ही दीख पड़ती है। किंतु अन उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनकी पढ़ाई से देश को कोई लाम नहीं। यह ग्रुम लक्ष्य है कि हमारे दिवार्थी आब बैदीन हैं। अगर विद्यार्थियों के लामने ऐसा कोई कार्यक्रम होता, विद्यार्थी आब बैदीन हैं। अगर विद्यार्थियों के लामने ऐसा कोई कार्यक्रम होता, विद्यार्थी आब बैदीन हैं। अगर विद्यार्थियों के लामने ऐसा कोई कार्यक्रम होता, तो उनमें यह अनुशासनहीनता नहीं दिलाई देती।

में विद्यापियों को मलीमाँति बानता हूँ । विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनके शामने अमनिष्ठ बनने और धन की मिता को तो हुने का कार्यक्रम रखा बाय, तो वे दिलोकान से उस कार्यक्रम रखा बाय, तो वे दिलोका मेरे अग्रम में क्या बारेंगे ने बार में अपने अनुमय से कह रहा हूँ, वयोंकि मेरे आश्रम में कॉलेका के नौजवान बारह घंटे परिभम करते हैं। मैं बहाँ बाता हूं, वहाँ विद्यार्थी मुक्तते पृढ्तो हूँ कि 'कम भूदान-यक में किछ तरह हिस्ता के उकते हैं।' में उनते कहता हूँ कि आर अपने माता-पिता से कह सकते हैं कि 'आप भूदान में बमीन दान दी बिपे, हमायि चिता मत की बिपे, हम मेहनत करके खायेंगे।' मैं यह भी चाहता हूँ कि बही दान में अपने माता है कि बही दान में परती बमीन मिली हो, उसे तो हन के लिए दिखार्थी अमदान दें। खुधी थी बात है कि बित विद्यार्थियों को अम करने की कोई तालीम नहीं दो बाती, वे अमदान के लिए उत्ताह के साथ तैयार हो बाते हैं। मैं चाहता हूँ कि समाव में अमनिष्ठ पत्र मुख रखार्थिय करने के लिए विद्यार्थी यह मत है कि समाव में अमनिष्ठ पत्र मुख रखार्थिय करने के लिए विद्यार्थी व स्वार्थियों व से स्वार्थियों व से स्वार्थियों के साथ करने के लिए विद्यार्थी के साथ करने के लिए विद्यार्थी में साथ हाता है कि समाव में अमनिष्ठ पत्र मुख रखार्थिय करने के लिए विद्यार्थी व से स्वार्थिय मात्र से अमनिष्ठ पत्र मुख रखार्थिय करने के लिए विद्यार्थी व से स्वार्थियों व स्वार्थियों व से से स्वर्थियों व से से स्वर्थियों व से स्वार्थियों व से से स्वर्थियों व स्वर्थियों स

## समाज को उचित प्रेरणा दी जाय !

इन दिनों विधार्थियों के बारे में धिकायत की जाती है कि वे अनुशासन-होन बनते जा रहे हैं। यथि यह बात कुछ सही है, फिर मी में इसके लिए विधार्थियों को दौण नहीं दे सकता। फारण आब उन्हें जो तालोग दी जा रही है, वह बिलकुछ निफम्मी है। बही इतिहास, वही साहित्य और नही बिना काम का चेतनहीन शिखण ! बिनसे नौकरी मिलना मी मुश्किल होता है। मुद्दे तो आश्चर्य छगता है कि लड़के मदरलों में जाते ही ह्यों हैं। इतनी बेकार तालीम होते हुए भी वे मदरसे में बाते हैं, इसमें तो जनकी अनुधासन-भियता ही दील पड़ती है। किंतु अब उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनकी पढ़ाई से देश को कोई लाग नहीं। बह बुम लश्चम है कि इमारे विधार्थ आब वैजन है। अगत विधार्थियों के वापन देश सोई कार्यक्रम होता, जिससे उन्हें स्कृति मिलती, नये युग के लिए स्थान करने की मेरणा प्राप्त होती, तो उनमें पड़ अनुधारनीनता नहीं दिलाई देती।

मैं विद्यार्थियों को मलीमीति बानता हूँ। विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर उनके सामने अमिनिए बनने और धन की मितिश को तोहने का फार्यक्रम रखा बाय, तो वे दिलोबान के उस काम में ख्या बायेंग । यह मैं अपने अनुमय से कह रहा हूँ, प्रयोक्ति मेरे आश्रम में बॉलिंग के नीववान बारह घंटे पिराम करते हैं। मैं बही बाता हूँ, वहां विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि 'हम भूदान-यत्र में किस तरह हिस्सा के सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने माता-पिता से कह सकते हैं कि 'आप भूदान में समीन दान दीजिये, हमारी चिता मत्र कीजिये, हम मेहनत करके खार्येंगे।' मैं यह भी चारता हूँ कि बहाँ दान में परती बमीन मिली हो, उसे तोड़ने के लिए विद्यार्थी प्रमदान हैं। युची की बात है कि बिला विद्यार्थियों को अम करने की कोई तालीम नहीं दो साती, ये अपदान के लिए तस्वार्थियों को अम करने की कोई तालीम नहीं दो साती, वे अपदान के लिए तस्वार्थियों को अम करने की कोई माती हैं महिता हैं के साति दिया प्रमत्ना के लिए तस्वार्थी महिता हैं से साति हम तर हैं साति हम प्रमत्न में स्वार्थी पर सात से अमिनशा का मूट्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थी यह मत हैं कि साति दिया प्रमत्ना प्रायार्थी पर मति में प्रमति हम मति हैं से साति दिया प्रमत्ना पर साति करने के लिए विद्यार्थी यह मति हैं साति दिया पर सात से अमिनशा का सात स्वार्थी पर मति से साति दिया पर साति साति हमें साति ह

हम न केवल आर्थिक प्रगति और अर्थ-साम्य ही चाहते हैं, बरन उन्नत धर्म भी चाहते हैं। में मानता हूँ कि भूदान-यन का कार्य धर्मीत्रति का भी साधन है।

## मर-मिटना ही सचा क्षात्र-धर्म

आज तक हमारे समाज ने शक खित्रयों तक सीमित रखा, यह तो अच्छा किया । फिर मी हम देखते हैं कि साल-समें में जो मर्यादाएँ रखी गयी थी, वे टीक तरह से निम न सकी । महामारत में दो बार सार्थकाल के बाद लड़ाई हुर्र । मीम ने कमर के नीचे राज न सलाने को मर्यादा का उन्नेशन किया। ऐसे कितने ही उदाहरात दिये जा सकते हैं । इस दितीय महायुद्ध में भी हमने देखा कि रेड-अंखिशाओं पर भी बम बरसे । इसल्य हमें साल-संक निमी मर्यादा होगा । यह दिखाना होगा । यह दिखाना होगा । यह दिखाना होगा कि सिन्यत्य युद्ध करने में नहीं, उसे रोकने और सबको स्वाने में है । को बीसता सकते क्वाने में अपने को मिटा दे, यही स्वी वीरता है। ऐसा आज-प्रमे हम कायम करना चाहते हैं, मारने के सवाय मर मिरने का सम्पर्शाय स्थान परना वाहते हैं, सारने करना बाहते हैं । सार स्थान परना वाहते हैं

## भृदान का अनोखा तरीका

भूदान-यह के तरीके में यही धर्मनीति छिनी हुई है। इलीखिए हुनिया का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ। इमें बो सचर इबार एकड़ बमीन मिली है, उसके बारिये ही सफता है कि प्रतिव्यक्ति एक एकड़ के हिसाब से सचर इबार लोगों को पाहत मिले, जीवन-निवाह का साधन मिले। लेकिन इतना ही लाम उसमें नहीं है। बिस तरीके से यह बमीन मिली है, बही प्रस्य बखु है। महस्य आकार का नहीं, प्रकार का है। इसीखिए दुनिया का ध्यान इघर आकृष्ट है। असरा आप एक प्राम की तरक देखने की मेरी हिष्ट को समर्गेंगे, तो इसके भीतर विश्वरुक्त-इर्जीन कर सर्वेंगे।

विचार तथा अन्य विचारघाराओं का तटस्य-बुद्धि से अध्ययन करें और जो विचार उनकी बुद्धि को बँचे, उस पर अमल करें |

'नदी येगेन शुद्धपित'—समाब को मी नदी के समान बहते रहना चाहिए। मदी में थेग न रहा, उपका पानी बहता न रहा, तो की पह हो जाता है। जय समाज में बहता आ जाती है, तब बाहर की और भीतर से आक्रमण होते हैं। इसिएए समाज को स्टा जाग्रत और गतिवाशित रहना चाहिए। इस तरह कमाज के समाने नगर कोई उचित कार्यक्रम रखा जाग्, विकले लोगों को लाम की प्रेरण मिले, तो समाज मेलत दिशा की ओर कमी नहीं सुन्नेगा। समाज स्वमावतः बिताना होता है। इसिलए अगर उसे सही मेरणा नहीं मिलती, उत्तकी शक्ति का स्रोत सही दिशा में नहीं सगाया शता, तो किसी-म-किसी तरीके से कोम बैदा होता है और समाज का पतन आरंभ हो जाता है। इस्तिए यह अस्पत कास्त्रमक है कि समाज के सामने तिस्तर कुछ-न-कुछ चेतन कार्यक्रम हो।

भूदान-यह के बरिये कांब समाव के सामने एक नमा कार्यक्रम उपस्पत है। इम चाइते हैं कि सब लोग गरीबों की सेवा के लिए स्वयं गरीब बनें। बाताब में में सबको गरीब नहीं, बल्कि श्रीमान् बबाता चाहता हूं। किन्तु बब गरीबों बेंटेगी, तभी वह मिटेगी। बब हम सब बरीब बनेंगे, तभी एक साम करर उठेंगे और सबे श्रीमान् बन बायेंगे। तभी हमारा देश श्रीमान्, धृतिमान् और विवयी होगा।

देहरायून १०-१२-१५१ हम न केवल आर्थिक प्रगति और अर्थ-शाम्य ही चाहते हैं, वरन उन्त भूम भी चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि भूदान-यज्ञ का कार्य धर्मोन्नति का भी शामन है।

## मर-मिटना ही सचा क्षात्र-धर्म

आब तक हमारे छमाब ने श्रम्म अत्रियों तक सीमित रखा, यह तो अच्छा किया। फिर मी हम देखते हैं कि आत-धर्म में को मर्यादाएँ रखी गयी थीं, वे त्रीक तरह से निम न कर्का। नहामरत में दो बार सार्यकाल के बाद लड़ाई हुई। भीम ने कमर के नीचे एक न चलाने को मर्यादा का नद्धंपन किया। ऐसे कितने ही उदाहरण दिये का सकते हैं। इस दितीय महापुद में भी हमते देखा कि रेड-कॉलशलों पर भी वम बरसे। इस्तिय हमें आप-धर्म की नयी मर्पादाएँ कायम कानी होंगी। अधिवश्य का अर्थ समझना होगा। यह दिखाना होगा कि अत्रियस युद्ध करने में नहीं, उसे रोकने और सबकी बचाने में है। को बीसता सकते बचाने में है। को बीसता सकते बचाने में हम साम-धरना पहले हैं। मारने के बचाय पर पिटने का घर्म स्थापित करना बाहते हैं।

## भूदान का अनोखा तरीका

भूदात-यह के तरीके में यही धर्मनीति छिपी हुई है। इलीलिए दुनिया का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ। इमें को खबर इकार एकड़ कमीन मिली है, उसके खिर हो सकता है कि प्रतिव्यक्ति एक एकड़ के हिसाब से खबर इजार लोगों को राहत मिले, जीवन-निवाह का साधन मिले। लेकिन इवना ही लाम उसमें नहीं है। जिस वरीके से वह जमीन मिली है, वही मुख्य बखा है। महस्व आकार का नहीं, प्रकार का है। इलीलिए दुनिया का ध्यान इधर आकृष्ट है। असर आवर आप इस जमा की तरफ देखने की मेरी दृष्टि को समरेंगे, तो इसके भीतर विश्वकर-दुर्शन कर सकेंगे।

इसका निद्र्यन मिलता है। समझने की बात है कि मानव सभी क्षेत्रों में प्रगति करता आ रहा है। बो मसल मानव के सामने पहले वे, उनसे भी कठिन, सूक्ष्म और व्यापक मसले आब उसके सामने उपस्थित हैं। उनके इल के लिए नये उपाय सोचने की आब अस्तत है। आर इम नये उपाय नहीं सोचते, तो आधुनिक समाने में काम करने लायक नहीं रहते। इसलिए आज बो स्थान और समानकाल आगे बड़ा है, उसकी सहायता से हमें नये हरू हैं देते चाहिए।

#### मानवीय और पाशवीय वरीके

इस दि से कोषिंग, वो आवको माल्म होगा कि यह भूरान-यह की प्राय, को आब छोटे-थी दोखती है, रंगा को पार है। अगर व्ह-मार से इम खत्त हजार एक इ नहीं, चतर लाज एक इने हारिल कर लेत, यो दुनिया को उपका कोई महस्व नहीं माल्म पड़ता। अब आब की तुनिया में वह-मार के इन तरीकी का न तो महस्व हे और न वे चल ही सहस्र। अमी तक को तरीक दुनिया में चल, वे मान्धीय नहीं, पाश्चीय ये। पाश्चीय तरीकों से कोई मी समस्या हल नहीं होती। एक समस्या हल होती दि लाई पड़ती है, तो असमें स्वाद अने का समस्यार देवा हो बाती है। एक समस्यार हुआ, तो उपने पुरोर महायुद्ध को कम दिया। पुराने मठले हल होने के बचाय नये मसले और पैरा हुए । इसलिए बस्तर हर वात की है कि मानव की तमस्यार हुल तकों के तरीका मिकलता है, तो अधी दुनिया उसको और देवती है। इसलिए आपको अमने देश हैं स्वाद तरीके के मति प्रतिक्र करने के लिए कोई मानवीय तरीका खोडा बाय। अगर ऐसा कोई तरीका मिकलता है, तो अधी दुनिया उसको और देवती है। इसलिए आपको अमने देश हैं इस अरिश्क तरीके के प्रति प्रतिक्ष का अनुसन करना चाहिए। अगर प्रीमान-यत्र के कार्य में अध्य यह बागतिक हिए रख़ेंगें, तो देखेंगे कि आप भागता मानियान-यत्र के कार्य में अध्य यह बागतिक हिए रख़ेंगें, तो देखेंगे कि आप सामितान-यत्र के कार्य में अध्य यह बागतिक हिए रख़ेंगें, तो देखेंगे कि आप सामितान-यत्र के कार्य में अध्य यह बागतिक हिए रख़ेंगें, तो देखेंगे कि आप सामितान विष्क हिए रख़ेंगें, तो देखेंगे कि

बहराइच २८-२-<sup>1</sup>५२

#### आज हम पहले से अधिक विकसित

बो यह मानते हैं कि प्राचीनकाल में मानव-समाब में बो शान या, वह आब की अपेक्षा श्रेष्ठ या, वे गळतो पर हैं। अवस्य हो उस समाब के महापुष्यों के पास श्रेष्ठ शान था, किन्दु सामुद्रायिक हाँह से उस समय के समाब से आप के समाब के पास श्रेप ना अपिक है। उस समय के स्विप्त आप आप के समाब के पास शान अपिक है। उस समय के स्विप्त को साम तो ना ना ही है। अप पास श्रेप हो हो हो हो हो। हो है। गुरू चाहता है कि शिष्य आपे बढ़े। है तो पिता को खुद्रों हो होती है। गुरू चाहता है कि शिष्य आपे बढ़े। ह हिलाए आप के अपंत्र अपियों के समन श्रेप साम तो है। हा हिलाए आप के अपंत्र अपाम तो हो है। गुरू चाहता है कि शिष्य आपे बढ़े। ह हिलाए आप के अपंत्र मानव आप की प्रवस्त माणित अपियों के सामने श्रेप श्रेप के सामने के प्रवस्त माणित वहीं और आप के अपियों के सामने के साम समस्याएँ थीं, वे सीमित रहीं और आप के अपि के सामने के सामन के साम विकान और समायाया के साम के सामने के साम के साम बढ़त अपी वह राग और समायाया के साम के सामने के साम वह साम वा विकान में से साम वह साम साम तो है। होनों आप बढ़त अपी बढ़ता से साम वह साम विकान आपे बढ़ता से साम विकान आपे बढ़ता, नीतिश्वाल और साम प्राप्त करता रहेगा।

आग बद्गा, ना।वद्यास्त्र सार मा प्रगांत करता र चिज्ञान और धर्म में चिरोध नहीं

जो लोग यह कमझते हैं कि विज्ञान और वर्ष में विरोध है, वे गलती करते हैं। वास्तव में विज्ञान से वर्ष को कुछ भी हानि नहीं पहुँचती। एक बाजू से आप्पातिक विचार और दूवरी बाजू वे खाँछ-विज्ञान, रोनो मानव-जीवन पर प्रकाश बालते हैं। वहाँ आप्पातिक विचार से अन्दर का प्रकाश बहुता है, वहीं सुद्धि-विज्ञान से बाहर का प्रकाश । दोनों प्रकाश परस्पर विच्छ नहीं, बब्दि स्ट्रि-विज्ञान से बाहर का प्रकाश । दोनों प्रकाश परस्पर विच्छ नहीं, बब्दि अप्पातिमक ज्ञान प्रवेश करता है। बीत पंडी आप्पातिमक ज्ञान प्रवेश करता है। बीत पंडी दो पंखों से उद्देश नहीं कर पाता, वहीं विज्ञान प्रवेश करता है। बीत पंडी दो पंखों से उद्देश है, वैसे ही मानव का धर्मस्त कर्तव्य भी इन दो पंखों पर निर्मार है। बहुतें का ख्याल है कि इन दिनों नास्विक्तवावादी बढ़ सर्थ है, पर वह स्वत्त है। नास्तिकता, संश्रय और श्रद्धा, तीनों बहुले से चले आ रहे हैं। वेदों में मी

इथका निर्दान मिल्ला है। समझने की बात है कि मानव सभी क्षेत्रों में प्रगति फरता आ रहा है। को मसले मानव के सामने पहले थे, उनसे भी कठिन, स्रम और व्यापक मसले आब उसके सामने उपस्थित हैं। उनके इल के लिए नये उपाय सोचने की आब करूरत है। आगर इम नये उपाय नहीं सोचले, तो आधुनिक सामाने में काम करने लायक नहीं रहते। इसलिए आब बां विज्ञान कीर समानवाल आगे बढ़ा है, उसकी सहायता से हमें नये इल हुँडने वाहिए।

#### मानवीय और पाशवीय तरीके

हल दृष्टि से शोचेंगे, तो आवको माल्य होगा कि यह भूदान-यह की पारा, को आब छोटी-थी दीखती है, भंगा की घार है। अगर खट-नार से हम सत्तर हाता एकड़ नहीं, सत्तर लाख एकड़ मी हाधिक कर छोत, ती दुनिया को सत्तर हाता एकड़ नहीं, सत्तर लाख एकड़ नहीं को दुनिया में खट-नार के इक्त कोई महत्तर नहीं माल्य पड़ता। अब आब की दुनिया में खट-नार के इन तरीकों का न तो महत्त्व है और न वे खळ ही वहेंगे। अपने तक को तरीके प्रीस्था खळ, नहीं होंगी। एक समस्या हळ होती दिखाई पड़ती है, तो उसमें स्मान्य एक नहीं होंगी। एक समस्या हळ होती दिखाई पड़ती है, तो उसमें स्मान्य छल महायुद्ध जान हथा। द्वारी हैं। एक महायुद्ध जतम हुआ, तो उसने यूदर महायुद्ध को नम दिया। पुराने मठले हळ होने के बनाय नमें मत्तर अगरे महायुद्ध को नम दिया। पुराने मठले हळ होने के बनाय नमें मत्तर अगरे देश हुए। इसिंग्य बक्तत हर बात की है कि मानव की समसाएँ हळ करने के लिए कोई मानवीय तरीका खोड़ा बाय। अगर ऐसा कोई तरीका निकलता है, तो सारी दुनिया उसको ओर देशती है। इसिंग्य अपने देश के दर आईसक तरीके के प्रति प्रतिश्वा का अनुस्य करना चाहिए। अगर भृमित-अग्र के कार्य में आप यह जागतिक हार स्तिंगे, तो देखेंगे कि आप मानित तो कुछ एकड़ हैं, पर काम करोड़ी एकड़ का करेंगे।

बहराङ्च २८-२-<sup>1</sup>५२ वर्षों से चली आनेवाली हमारी सम्पता का यह संदेश है कि धर्म और अप्रे साथ-साथ चलते हैं। वह धर्म सचा घर्म नहीं हो सकता, जो सारे अप्रे का नियमन न कर सके। इसी तरह वह अप्रे भी सचा अप्रे नहीं, जो धर्मशुद्धि को कायम न रख सके या उसे आधात पहुँचाये। इसलिए धर्म और क्यू में विरोध नहीं हो सकता। मैंने यह को काम उठाया है, उससे धर्म और क्यू में होनों सकेरी। इससे इस काम के लिए सहयोग देनेवालों की हृदय-शुद्धि में भी मदद मिलेगी।

यह काम सर्वतोबाद है। किसी भी हिंद से देखिये, इससे अच्छाई ही निकटेगी। यह काम प्रमाशन की मिक्त का है। स्वाशन की मिक्त में कोषिश करने पर भी सुराई नहीं आ सकती। वह काम, विस्का स्वस्य फेसल हाद मिक् का ही हो सकता है और वह तयेका भी, विससे कार्य सकल होगा, सर्वतोमद्र है। गोंबा

1942

# समय च्कि पुनि का पछताने ?

35:

बो होग हिन्दुस्तान की संस्कृति में विस्ताय रखते हैं और किन्हें गायीबी के तरीके में अदा है, उन्हें में खाय तीर से निमंत्रण देता हूं कि 'आहमें, हम भूदान-यत्त के काम में हाथ बैटाइये और अपना पूरा सहयोग दीजिये।' अगर आप बाहते हैं कि यहाँ की भूमि-समस्या का हल शांतिमय तरीके से हो और इतरें कोई तरीके यहाँ न आयें, तो आप इस समय पीछे न रहें। अन्यया में आपको साफ-साफ कह देना चाइता हूं कि फिर पड़तायेंगे। ऐसा काम और ऐसा मोका आपको फिर मिलनेवाला नहीं है। यह नहीं हो सकता कि लोग आनिश्चत काल तक हमारी राह देखते ही रहें। फिर तो ये लोग आर्थेंगे, बिनका विस्तास दूसरें तरीकों में है और जिनके पास अपनी दूसरी योजनारें हैं। तस आप देखेंगे कि लोग उन्हींका स्वास्त करेंगे।

अगर हम बमाने की माँग को न पहचानें, अपना फर्बे अदा न करें और यह मौका खो दें, तो उसका अर्थ होगा, हम गुग-धम नहीं पहचानते । और जो गुग-धम नहीं पहचानते, वे धमें को ही नहीं पहचानते । धमें की यही खूबी है कि बद कोई महत्त्व का नैमिचिक कर्तव्य उपस्पित होता है, तो वही मुख्य धमें बन चाता है; अन्य सारे धमें फीके पह चाते हैं। मेरा मानना है कि बिह इस भूमि-सम्त्रा को हम आंतिमय तरीके से इस कर देते हैं, तो उससे अपने देश में तो हम आंति काथम कर ही देंगे, दुनिया को भी शांतिमय क्रांति का

गोरखपुर १७-६-<sup>5</sup>५२

निमित्तमात्र वर्ने ।

: ३० :

आप होग बमीन कितनी देते हैं, इसकी मुझे किल नहीं ।: समीन तो नहीं भी, वहीं पड़ी है और यह किनकी है, उनके पास पहुँच चुकी है। विस्व अपानित् ने गीता में कहा था कि 'अर्जुन, ये स्व मर चुके हैं। तृ किर्फ निर्मित-मान्न वन ।' वहीं आज कह रहा है कि 'वमीन तो गरीवों को मिल चुकी है, श्रीमान होग निर्मित-मान्न वन ।' वहीं आज कह रहा है कि 'वमीन तो गरीवों को मिल चुकी है, श्रीमान होग निर्मित-मान बनाना चाहता हो। तो कहते हैं कि आब दो सी एकड़ बमीन यहाँ मिली है। लेकिन में ऐसा मीला नहीं कि यह सस मान बहीं मिली है। लेकिन में ऐसा मीला नहीं कि यह सस मान बहीं । किर भी में यह नहीं चाहता कि गरीवों के पास विभीन पहें के सह महत्व में पहें से । इस सिल्प की मिल की मिल मिल मिल में मिली है। के सह में सह नहीं चाहता कि गरीवों के पास विभीन का हत्तान्तरण मुख्य प्रस्त नहीं है, वह ठीफ देंग से हातान्तरित हो, यही ग्रस्य प्रस्त है। और यही कार्य मगयना मेरे विश्वे कराना साहते हैं। इसल्ए आप ओ मेरा विचार समझ लेकियें, ताकि वह मेरी तरह आपकी भी भेरणा है सके ।

गोरखपुर १८-३-<sup>3</sup>५२ सहायता मुझे किस दिशा में भिल सकती है, इसका कुछ दिग्दर्शन आब में करना चाहूँगा।

## सारी जमीनें पाप से हासिछ नहीं

उन्होंने अपने मानपत्र में कहा है कि 'ब्रमीन वे-ब्रमीनों को मिलनी चाहिए, तमी यह मधला हल हो सकता है।' मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 'ये सारी ब्रमीनें हन क्योंदारों को सामनदाशों के क्यानों में उनके इस्तक होने के नाते मिली हैं।' मेरे और उनके फहने के तरीके में यही फूले पढ़ता है। यह नहीं कि उनका क्याना विल्कुल गलत है, केकिन यह भी सहो नहीं कि सारी-की-सारी क्यानीं नातिवालों ने अन्याय से ही हासिल की हैं। अपने पूर्वेचों के बारे में किना पूरी जानकारी के हम निश्चित रूप से बुख कह हैं, यह ठीक नहीं। यरीबों ने को अपींनें सोरी, ये केवल अपनी अच्छाई या मल्यनताहत के कारण ही, ऐसी बात नहीं है। अपने पाप के कारण भी उन्होंने क्योंनें सोधी हैं। श्रायखोरी, फिन्हल्लचीं, कोट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोप हैं, जिनके कारण वे सरबाद हो बाते हैं। इसी तरह जिन्होंने क्योंनें हालिल की हैं, उन्होंने केवल पाप से ही वे हालिल की, ऐसा नहीं कह सबते। अपने पराक्रम और पुष्य के कारण भी उन्हें समीनें मिली हैं।

## इस भूमिपति नहीं, भूमिपुत्र हैं !

में तो एक कदम आगे बदकर कहता हूँ कि मान लीकिये, सारी-फी-सारी जमीनें उन लोगों को उनके पराकम से और पुष्प से मिल्लो हैं, 'फिर भी आवं के लमाने में यह हरिगज नहीं हो सकता कि लमीन चन्द लोगों के हामें में रहे और बाको के लारे बेबनीन रहें। 'फिर, खब कि जमीन का प्रीमाण दिन-पन्दिन कम हो रहा है, उल्लोभ-ममें टूट गये हैं, उब लो लोग मांगते हैं, उन्हें पमीन मिलनी हो 'चाहिए। इसलिए जमीनवालों से लमीन माँगते समय में उन्हें पह परमेक्सीय नमाय पमकाता हूँ कि जमीन कम्ली; 'महीं है, 'इसर' की देन हैं। में उन्हें समझाता हूँ कि आप लोग कम्मुनिस्टों को तो 'मीसिकर'

# कम्युनिस्टों से

मुझे इस बात की खुवी है कि यहाँ हमारे कम्युनिस्ट माइगों ने मुझे मान् पत्र देकर, भूदान-यज की उफलता की कामना करते हुए कहा है कि 'इस आन्दोखन से एक महत्त्वपूर्ण सवाल को चालना भिली है और सब लोगों में भूमि का यह सेदेश फैल रहा है।' साथ ही उन्होंने वह भी कहा कि 'अगर यह सवाल शान्ति के तरीके से हल हो सके, तो उन्हें लुवी होगी।'

## अच्छा तरीका सफल कर दिखाइये !

में भी यही मानता था कि इन कन्युनिस्ट माइयों को दुरे तरीकों से खुधी नहीं है। देश के गरीब भाइयों के लिए उनका वो ल्ययराता है। उस ल्ययराद हर में अगर वे गलत तरीके पर चले बाते हैं, तो यह नहीं कह सकते कि वे गलत तरीका पस्ट करते हैं। इसलिए बिसे हम सही तरीका पस्पत्त हैं, आगर वह कारात सामित हो, तो उन्हें खुधी हो होगी। यह तो स्पर है कि हमारे अच्छे तरीकों पर कम्युनिस्टों का एकाएक विश्वार वैठ नहीं सकता। मुझे हमें कोई अचरक नहीं गालूम होता। यह तो हमारा काम है कि अच्छे तरीकों को सफल कर दिखाया। जगर हम अपने अच्छे तरीकों को किह के लिए अच्छा प्रयक्त न करें और सिर्फ सद्भावना मकट करते रहें, तो उससे दुनिया का काम नहीं चल सकता। दुःखो दुनिया बहुत यह नहीं कर सकती। यह सब तो खता है, लेकिन आदमी के सब की भी एक हद होता है। इसलिए सिका सही तरीकों पर विश्वार है, उनका धर्म है कि वे उन तरीकों को दुनिया में सफल स्थिद कर दिखाया।

यहीं मेरी कोशिश है और मैं चाहता हूं कि इसमें बभी लोग मदद करें। मैं यह भी चाहता हूं कि इसमें कायुनिस्ट माई भी मदद करें, बावजूर इसके कि प मानते हैं कि यह मसला इस तरीके से इल नहीं हो सकता। ये कहते हैं. कि आर कुछ बमीन मिल बाती है, तो वह किसी मनुष्य के खाकिल के कारण मिलती है। किर भी अगर वे इस काम में सहायता कर सकें, तो उनकी सहायता मुशे किस दिशा में मिल सकती है, इसका कुछ दिग्दंशैन आब मैं करना चाहूँगा।

## सारी जमीनें पाप से हासिछ नहीं

उन्होंने अपने मानपत्र में कहा है कि 'बमीन वे-बमीनों को मिछनी चाहिए, तभी यह मख्छा हल हो सकता है।' में भी यही मानता हूं, ठेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि 'ये सारी जमीनें हन बमीदारों को वामन्तशाहों के बमाने में उनके हस्तक होने के नाते मिछी हैं।' मेरे और उनके कहने के तरीके में यही करें पड़ता है। यह नहीं कि उनका कहना सिछकुळ गटत है, ठेकिन यह मी सही नहीं कि सारी-की-सारी वमीनें बमीनाशलों ने अन्ताय से ही हास्टिक की हैं। अपने पूर्वचों के बारे में बिना पूरी बानकारी के हम निश्चित क्य से युक्त कह हैं, अह टीक नहीं। सरीचों ने को क्योंगें खोशी, ये केवल अपनी अच्छाई या महमनसाहत के कारण ही, ऐसी बात नहीं है। अपने पाप के कारण भी उन्होंने बमीनें खोशी हैं। बराबलीए, फिज्ल्लबर्स, कोर्ट-कचहरी आदि उनके ऐसे दोध हैं, जिनके कारण ये बरबाद हो बाते हैं। हिरी तरह बिहानें नमीनें हासिल की हैं, उन्होंने केवल पाप में हो वे हासिल ही, ऐसा नहीं कह कबते। अपने पराक्रम और पुष्प के कारण भी उन्हें कमीनें मिली हैं।

## इम भूमिपति नहीं, भूमिपुत्र हैं !

में तो एक कदम आये बदकर कहता हूँ कि मान लीकिये, सारी-फी-सारी कमीनें उन लोगों को उनके पराक्रम से और पुष्प से मिली हैं, 'किर भी आवं के लागने में यह इरिगल नहीं हो सकता कि कमीन चन्द लोगों के द्वाप में रहे और बाकों के सारे बेबमोन रहें। फिर, बब कि बमीन कर परिमाण दिन-वर्गत कम हो रही है, उद्योग-क्ष्में टूट गये हैं, तब लोग कमीन मॉगते हैं, उन्हें लगीन मिलनी हो चाहिए। इसक्टि इसीनबालें से बमीन मॉगते समय उन्हें लगीन मिलनी हो चाहिए। इसक्टि इसीनबालें से बमीन मॉगते समय उन्हें लगीन मिलनी हो चाहिए। इसक्टि इस क्षीन उनकी निर्मे हैं, इंबर की देत हैं। मैं उन्हें सहायाता हैं कि आए लोग कम्मीनस्टों को तो 'मीसिकर'

मरी जा सकती है, ये भरते की कोशिश्च करते हैं। सुखे यह वरीका ठीक नहीं माह्म देता । इम इतिहाश की वातों को दफ्ना देना लाइते हैं। वो लीश इतिहास में दफ्ता दो गयी है, उसे उखाड़ निकालने को मुझे आवस्पकता नहीं माह्म देती। छोलन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट (साम्यवादी और सम्यवायावादी), दोनों को इतिहास की चीज उत्तर निकालने का बहुत श्रीक है। पुरानी चीज़ों की याद दिखाकर वे छोगों की हेप की इचियाँ उभारते हैं। इतिहास का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही इतिहास तो हमें माह्म मी नहीं होता। आज की छड़ाई का इतिहास भी शायर सही न लिखा जाए। बहुत सीम है कि अरही का गावात कवा मो दिने गये हो। इसिक इतिहास की वात इम न करें और जो चीज है, वह आज की दिने से स्वाट स्वाट या नहीं, यह देखें।

अगर कम्युनिस्ट माई मेरी इस बात को मान केंगे, तो उनके ध्यान में आ जायगा कि पुराना इतिहास निकालने से कोई लाम नहीं है। वर्तमान काल ही हमारे लिए काफी है। अगर आज कोई न्याय का काम कर रहा है, तो उसके पूर्वंव कितने ही अन्याथी क्यों न हों, उसकी हस न्याय्य बात को हम दोप नहीं दे सकते। और अगर आज कोई अन्याय का काम करता है, तो पूर्वंव कितने ही ल्यायी क्यों न हों, उसका भी कोई उपयोग नहीं। अगर यह बात हम समझ केते हैं, तो नाहक के झगड़े पैदा नहीं होंगे और अपने काम के लिए सहावनावान, कोगों का सहयोग भी हालिक कर सकतें। इस तरह कम्युनिस्ट भी सेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर वे पुरानी वातों को निकालना छोड़ हैं, तो उनके लिए भी कोगों के दिस्त वे पाइसा पेदा होगा। छोता समझेंगे कि कम्युनिस्ट को किरीका हम नहीं वाही वी

#### मुदान से गरीवों का संगठन

दूतरी बात उन्होंने यह कही है कि जयीन का यह मसला तब तंक हरू नहीं होगा, बन तक गरीन लोग संगठित नहीं होगे ! मैं मानता हूँ कि उनकी . हस बात में सबाई है और यह भी कहना पाहता हूँ कि को कुछ में फर रहा हूँ, वह काम गरीनों के संगठन का ही है! मेरे कम्युनिस्ट माई चाई, तो ह

फहते हैं, लेकिन को लोग ईस्तर पर श्रदा स्कान का दावा करते हैं और उसीक द्वारा पैटा की हुई जमीन पर लगना लिफार जतलाते हैं, वे शास्त्रिक कैसे हो सकते हैं। ईस्तर ने हवा, पानी और प्राव की रोशानी सबसे लिए पैटा की। यह सबको समान कम देता है। हर क्या चाहे वह राज का हो गा मिस्तारी का, नंगा ही पैटा होता है। श्रीमान् का लड़का गहने पहनकर नहीं पैटा होता! मरने पर मी समी की खाल हो जाती है। श्राक्षण के सरीर का सोना और क्षत्रिय के शरीर की चौटी नहीं ननती। इस तरह ईस्तर की हब्छा स्पष्ट है कि वह समानता चाहता है। इस समान कम लेते हैं, समान माठे हैं, फिर बीच में ही भेद बयों है स्वतिक स्मितन-स्मीदिन, मालिक-मनदूर, कॅच-नीच आदि में ईस्वर की इस्ला के विकट हैं।

कुछ कोग तो अपने को भूमियति कहते हैं। पर यह उस घन्द का कितता गलत प्रयोग है १ हम रोज प्रार्थमा में कहते हैं कि "बिल्लुएसी नसस्तुअ्यम्"— प्रध्यो के स्वामी तो भागवाद हो हैं। हम तो प्रती-माता के पुत्र है—"मारा भूमि: प्रोत्रेडस्य एविम्बा: ।" में उन्हें रमकाता हूँ कि यह 'मूमियति' वाद मारक इन्हें गवा है । होना तो यही चाहिए कि व्यक्ति पर यहना समान संपिध्यार रहे, नवींकि सबको बनोन चाहिए। वीवन के लिए, जान के लिए, हर काम के लिए कानि की बस्तत है। हर काम के लिए बनीन का अधिग्रान साधस्यक है, इचिटा कानि पर वनका अधिकार होना चाहिए। हरएक की यह अनना कतंत्र्य समझ देना चाहिए कि बो भूमि चाहते हैं, उन सबको भूमि-नाह करना कतंत्र्य समझ देना चाहिए कि बो भूमि चाहते हैं, उन सबको भूमि-

## इतिहास के गड़े मुद्दें मत उखाहिये

इस तरह क्योंगारों को समझाने की कोशिस करने के नजान यह फहना कि 'क्योंन हालिल फनेवाके ग्रन्थारे सारे पूर्वन वेदेमान वे', व अपनस्कर है और न ग्रोग ही। वन हम फोरे ग्रुप कान करने वा रहे हैं, वो उसमें अपराजुन नहीं करना चारिए है टेकिन कम्युनिस्ट क्षेम यही करते हैं। वे वर्त-मंदर्य निर्माण परने की कोशिसा परते हैं। किसी प्रस्त की प्रमुक्ति में बितनी देव-मानन मरी जा सकती है, वे मरने की कोशिय करते हैं। सुक्षे यह तरीका ठीक नहीं माद्रम देता । इम इतिहास की वातों को दफ्ता देना जाइते हैं। जो जीज इतिहास में दफ्ता दो गयी है, उसे उलाइ निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं माद्रम देती। लेकन कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट (आम्यवादी और सम्प्रदाशवादी), दोनों की इतिहास की जील कपर निकालने का बहुत श्रीक है। पुरानी चीज़ों की याद दिलाकर वे लोगों की देप की इचियाँ कमारते हैं। इतिहास का ऐसा उपयोग नहीं करना जाहिए, क्योंकि सही इतिहास तो हमें माद्रम मी नहीं होता। आज की लड़ाई का इतिहास मी श्रायद सही न लिखा जाय। बहुत सीम है कि असली कामारात कथा में दिवे पत्र हो इतिहास की बाद सम न करें और जो जील है, वह आज की दृष्टि से न्यास्य है था नहीं, यह देखें।

अगर कम्युनिस्ट माई मेरी इस बात को मान छैंने, तो उनके ध्यान में आ बायगा कि पुराना इतिहास निकालने से कोई लाम नहीं है। वर्तमान काल ही हमारे लिए काफी है। अगर आज कोई न्याय का काम कर रहा है, तो उसके पूर्वंव कितने ही अन्याथी क्यों न हों, उसका झह न्याय्य बात को हम दोप नहीं दे सकते। और अगर आज कोई अन्याय का काम करता है, तो पूर्वंव कितने ही ल्यायी क्यों न हों, उसका भी कोई उपयोग नहीं। अगर यह बात हम समझ लेते हैं, तो नाहक के झगड़े पैदा नहीं होंगे और अपने काम के लिए सहायनावान, लेगों का सहयोग भी हासिक कर सकते। इस तरह कम्युनिस्ट भी मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं। अगर वे पुरानी वातों को किशाबना छोड़ हैं, तो उनके लिए भी लोगों के दिल संपन्नस्य पैदा होगा। छो। समझेंगे कि कम्युनिस्ट लेग किशीका सा नहीं चाहते।

#### मदान से गरीवों का संगठन

दूतरी बात उन्होंने यह कही है कि जमीन का यह मछला तब तक हल नहीं होगा, बन तक गरीन लोग संगठित नहीं होंगे। मैं मानता हूँ कि उनकी र हस बात में सचाई है और यह भी कहना चाहता हूँ कि को कुछ मैं कर रहा हूँ, वह काम गरीनों के संगठन का ही है। मेरे कम्युनिस्ट माई चाहें, ती इ मेरे साथ यात्रा में चलका यह सब खुद देख सकते हैं। उन्हें सब मालूम हो बायगा।

असल बात यह है कि इमारे गरीब कोय न सिन्न वे-जमीन हैं, वे-जमान मी हैं। में जनकी वकालत अच्छे-से-अच्छे दंग से कर रहा हूँ। में ताक फहता हूँ कि में भीख नहीं भीखता, वे-जमीनों का इक माँग रहा हूँ। में भींव मीने मालों से क्वीर एक प्रेम की निवानी के एक या आवा बीना भी ले लेता हूँ। कितन रस हकार एकड़वाले से वी एकड़ नहीं लेता। पेसे कितने हैं होन पम मेंने लीदा हिये हैं। वो वहे जमीदार रिस्तारायण का हिस्स समान ही हान पम मेंने लीदा हिये हैं। वो वहे जमीदार रिस्तारायण का हिस्स समान ही का टान देते हैं, वहीं में लेता हूँ। जागर के एक विशास के तीनों भाईगों ने हसे बीया भाई मानकर उन्नीत सी एकड़ में से बड़े भाई का वॉच वी एकड़ को हिस्सा दे दिया। यह नहीं है कि मुझे साविवक, राजस शीर तामत, तीनों प्रकार के दान सिन्ते हैं। लेकिन चब यह मात्म हो बाता है कि यह दान रावस या तामत है, तो में उस आदमी को, समझता हूँ और कामर मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर दिस्ताययण का हक नहीं देते, तो में उस साति स्त्रीन स्त्रीन नहीं हैता।

इस तरह आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, यह गरीयों के संगठन का ही काम है। जब गरीयों की आयाज ठीक दंग से युक्टर होगी, तभी उसका असर होगा। किसी भी जमीदार ने आज तक मेरे दिचार से इनकार नहीं किया। वहां अगर वह जमीन आज नहीं देता, तो केवल मोह के पारण ही नहीं देता। उस मोह से उसे मुक्ति दिनाने का काम मेरा है। वह हवा और पानी की तरह जमीन भी सक्की मिलनी चाहिए, यह बात वह पड़ेगी, तब कानून भी आसानी से बन एकेगा।

फानून क्यों नहीं घनाते ?

हमारे समाववादी भाई मुझसे यह मझ पूछते हैं कि नमा आपका यह कान कारत के जरिये आधानी से नहीं बन सकता है मैं कहता हूँ : 'नहीं बन सकता', नवींकि को काम होतों के हृदय में प्रवेश करके होगा, यह ऊपर से उन पर सदने से नहीं हो सकता । बिना अचित बातावरण के कोई कारून बना, हो समाज में दो पक्ष पड़ लायेंगे और देश को दोनों की अक्लों का लाम मिलने के बताय वे आपस में टक्तयेंगे हो । इसकिए अगर लोगों को समझा-बुझाकर काम किया जाय, तो उसमें सरलता है । मैं कान्त का विरोधी नहीं हूँ । अगर कान्त सता है, तो लाहिर है कि मेरा यह काम उसके बनने में महरगार हो जावित होगा । याने किय के कन्त बनेगा, वह कि के लोगों का मत्त इसे करने का तरीका होगा । कियों ग्रंप को लिखकर लांत में हस पर हम 'समामस्' लिख देते हैं, ऐसे हो यह कान्त भी उस कोक्सत पर ग्रहर-चा होगा । बिना किया के लेख के कि कान्त में कि लोगों को मता हो कि लाव लिखे के लेख 'कामसप' लिख देने से 'किताब लिखों गयी' नहीं कहलती । सारांग, मेरे तरीके से अन्यल तो कान्त की अस्तत हो नहीं होगी, और अगर करता हुई और कान्त बना, तो उसका बनाना भी हुकर हो जायगा, यह बात प्रशीमीत समझ केनी चाहिए।

समावगारी माई कानून की बात बहुत करते हैं। अतः में उनसे पूछना चाहता हूं कि कानून बना सकने के लिए आपके हाथ में स्वा कब आयेगी ? कर आपका राज्य होगा ? आमी पींच साल तक तो नहीं होता ! और लगर पींच साल के बाद आप चुनाब में बीतकर लगनी हुक्शत होने पर कानून बनाना चाहते हों, तो मेरे हस काम से आपके सस कानून के बनने में मदद ही मिलेगी | इस भीच अगर कांग्रेसवाल कानून बनाते हैं, तो उन्हें मो मेरे काम से महर मिलेगी ! और अगर के महीं बनाते, तो टिक नहीं बकते !

कानून छोटा बनता है

मैंने कई बार वमझाया है और आब भी फिर दुहरा देना चाहता हूँ कि कानून से बी चीब बनती है, वह महान् नहीं बन सकतो, यह छोटी-ची चीब मनती है। आपने देख हो खिया कि 'बमीदारी-उन्मूलन' कानून से ने-बमीनों की बमीन नहीं मिल सकी। फिर उसमें भी भुआवंच का सवाल आता है। में यह नहीं कहता कि मुआवाबा विनकुल नहीं देना चाहिए, चयोकि आलिर उन्न सेनीयों को मी उर-निवांद के लिए कुछ देश करती है। है। ठेकिन इसके लिए भी लोकमत तैयार करते की आवश्यकता है। बर इस किसी विचार का पूरा प्रचार करते हैं, तमी अच्छा-से-अच्छा कानून वन सकता है। हम चाहते हैं कि उस

नेबमीन को, बिरुके पास और कोई पंचा नहीं है, को बमीन कोतमा आनता और पाइता है, उसे बमीन मिस्सी चाहिए । यह एक नैतिक आन्दोरून है। संग इस क्वितर को एक योग्य माँग के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। सेकिन अमर हम ऐसा नैतिक बाताबरण नहीं बना पाते, तो कानून बनता मो नेकार है। कारन, कर बो कानून बनता है, तो कठिन परिस्थित में ही बनता है, और उसका विरोध होता है। और अपनुन बनता है, वह कुंतुम और सोरा ग्रांत हो मनता है।

## में गरीवों का हिमावती

मैं मानता हूँ कि मैं गरीवों का मामला इक्त और दाये के छाप रह रहा हैं, कम्युनिस्ट जिल तरीके से रक्तरे हैं, उन्हें कहुत अच्छे तरीके से रहा रहा हैं। रोजनरों ऐसे किसी होते हैं, जब कि मैं बड़े क्मीदार का छोटा दान देने से स्तकार कर देता हूँ और छोटे आदमी का छोटा दान मेनपूर्व का संवेरा कर देता हूँ और छोटे आदमी को बोटा दान मेनपूर्व का संवेरा कर देता हूँ । एक बनाह मुसे एक बड़े आदमी ने दो एक क्मीन दी। मैं के स्त्रीवार नहीं किया और आगो बहा। कुछ हो देर बाद एक गरीव निजात दोहते आया और उनने अपनी बहुत बम समीन में से दश दिखा सीन हुई हो। मैंने उने स्वीकार कर किया। वीच मिनट के मीतर ही रोनों पटनाई हुई। एक उन बड़े आदमी में भी अपनी गरीवी की दुस्त किया और हरिट-नारायक हा वाविष इक्तर दिया।

में मानवा है कि मेरा यह देग विकालों को संवरित करते का है। आर देखेंगे कि इस पाम से करीब लोग संवरित को बादेंगे। यही वयह है कि इस होग मुझने नामां भी हैं। वे फटते हैं कि मेरे हम प्राप्त से समाव को रचना हर बादगी। मैं मी पहना पाहता है कि मैं गुद भी देशी समाव-रचना है। प्राप्त रचना नहीं पाहता आब की यह समाव-रचना है। यह पासव में स्वान है ही नहीं। यह को नसीब से बन गरी है और में उने पत्त पास्ता पाहता है। मैं पाइता है कि मेरे पन्तुनिस्ट माई हम दो बातो को भीर, दिवका मैंने अपनी निक विद्या है। स्वान में और इस प्रश्न-पट में केना पहलेग मेरें।

## बेदखिठयों का इलाज

कम्युनिस्ट माइयों ने बेटलकी को ओर मी मेरा क्यान सींचा है। मैं मानता हूँ कि वेदलिक्यों नहीं होनो चाहिए। मुझे बताया गया है कि हिमाचक प्रदेश के वर्गादारों पर इस आन्दोकन का नैतिक अक्षर दुक्या है। उन्होंने बोचा कि अगर हम बमीन नहीं रे चक्दों, तो कम-चे-कम बेदलिक्यों तो म करें। शालिर हमें एक श्लुनियादी बात न मूकनी चाहिए। शोचना यह चाहिए कि चब मिक्षर हम एक हैं। बैठे वर में दूवरे की कमकोरी हम अपनी कमजीरी मान केते और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, बैसे हो हमें सामाजिक बीचन में भी चमहाना चाहिए। बमीदार कोग अगर बेदलिक्यों करते हैं, तो उन्हें भी बमहाया वा चक्दता है और बेदलब्डी रोकी वा सकती है।

#### संतों का न्यापक कार्य

मेरे समाजवादी माह्यों ने मुक्ति पूछा है कि 'पाचीन काल से हमार्थ हम भूमि में संत-परम्या चनी आ रही है। सबने समता, प्रेम और स्थाय का प्रचार किया है। किर भी समाजिक जीवन-चना में विषमता आदि क्यों रह सकी !' सवाज बहुत अच्छा है, हस पर मेरा बदाव यह है कि संतों ने सावाय सद्भावना निर्माण करने का काम किया है। काम करने का यह मी एक तरीका है, हस पे पीठ मी एक दिवार है। संतों में जनता के संसारिक जीवन के सोहां कि पह स्वार है। संतों में जनता के संसारिक जीवन के सोहां भी लात प्रभ हाथ में नहीं क्रिये, लेकिन एक विनयारी काम पर दिया। उन्होंने हमारे लिए एक बातावरण तैशर कर रखा। आब विनोवाची को अगर बमीन मिल रही है, तो यह नहीं मानना चाहिए कि यह विनोवाची की करानी है। संतों ने जी समाज हम कि रही है, तो कर कर हमें मिल रहा है। में तो मानता हूं कि रत जी संधीयत हमारे लिए छोड़ गये, उन्नसे अधिक कर्मानी विशेष्य और कोई नहीं हो सकती थी।

#### संतों का काम सूरज जैसा !

यह तो मानना ही होगा कि बैसे आब एक मसला मैंने हाथ में लिया है या जैसे गांधीजी ने अनेक मसले हाथ में लिये थे, हमारे सर्तो ने अवसर ऐसा नहीं किया ! इसका एक कारण वस संमय की परिस्थित भी हो उपती है, टेबिटन मुख्य कारण टनकी विशिष्ट गुर्चि ही है । बन-सेवक दो एकार के होते हैं : एक तो सुख के बीते, बाने बैसे हमारे संत ये और दूसरे आप के सित । जो सुख के रमान होते हैं, वे दूर से ही प्रकाश देते हैं, हिस्सी के पर के पासक वे नहीं पकारों ते जात पर वर कारों से बात वे नहीं पकारों । अगर स्वाव हमारी सेवा के लिए जानीन पर वर आपे, तो हम ममा हो है बावों । अपित सुख हमारी सेवा के लिए जानीन पर वर आपे, तो हम ममा हो है बावों । अपित मुक्त के बात है कि अग्रि भी पर के बिना नहीं पहर होता, सुख के अवाश की महिमा वह महीनीत जानता के विमा नहीं पहर होता, सुख के अवाश की महिमा वह महीनीत जानता की मेरे सैसे बन-सेवक, बो मत्यब सेवा में हमें हैं, उन संती का उपचार माने बीर नहीं रह एकरे, डिक्ट्रोने सुख की तरह तरस्य रहस हमें रोड़ने हैं। लेकन में अगर सुख से पहुं कि मेरे पासक तु स्थों नहीं पना देता ? तो यह पहीं करेंगा कि सेट लिए भी कुछ काम छोड़ना चाहिए या नहीं ?

साम्यवाद और साम्ययोग

यहाँ के बिला-बोर्ट में को सानवन्न दिया है, उसमें कहा गया है कि 'मैंने गाम्यवाद के बदले गाम्यवोग की कल्पना समाब के गामने रसी है।' उनका यह बहना ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि वैचारिक बणत् को मेरी यह देन हैं। चिकिम दोनों घान्दों में से एक भी शब्द मेरा नहीं है। 'शाम्यगार' गीठा पत्र घण्ट है और 'शाम्यवाद' है कम्मुनिय का अनुवाद। मैंने इन दोनों का विरोध दिलाया है। शाम्यवान और शाम्यवाद, दोनों में गाम्य तो है, लेकिन गाम्यवान में आन्तरिक समानता का अनुमब होता है और शाम्यवाद में अवस्य देशा बाता है कि उसका आधार दूसरे के मत्सर पर होता है। साम्यवाद भीमानी या ससर दिसाता है।

श्रीमानों का मत्सर मत करो

फिन्तु भीमानों का मत्तर करना गरीबों का घम नहीं हो छकता। आसिर इस बुधरे का मत्तर बबों करें ? और फिर शीमानों के पाछ ऐसी बौत-सी पींड है, बिससे उनसे मत्तर किया बाय ? उनके बात या तो बागब के कुछ दुवरें ऐते हैं, बो नाशिक में सम्बद्धे हैं या क्षेत्र-पींट बुख परवर, बो सोन-पार्टी के नाम से पहचाने जाते हैं और जो न खाने के काम आते हैं, न पीने से। ये लोग श्रीमको के पास पहुँचते हैं थीर, बैते कोई रिवाहर दिखापर दूसरों की पीज हाशिल कर लेते हैं नैसे ही, हन सफेद-पील टुकड़ों के बल पर चींडों मींगते हैं। अगर हम बनता को समझा दें कि गुरूर न तो पिक्तीक से करना चाहिए और न हम रंपीन डुकड़ों से, तो किर वे चनवान लोग क्या पार्येंगे ! क्योंकि लक्ष्मी तो अम करनेवालों के पास रहती है: "वब श्रमः वश्न श्रम्मी ! क्योंकि लक्ष्मी तो अम करनेवालों के पास रहती है: "वब श्रमः वश्न श्रम्मी हो आल्या से जा स्वान होना दूसरी बात ! लोग पैते को जल्या से अपनी पीजें वेच वेते हैं, क्योंकि अपने चीवन की आवश्यकताओं को पूर्त रहती हो। हम वाला वोजें वेच वेते हैं, क्योंकि अपने चीवन की आवश्यकताओं को पूर्त रहती हो। सा सामा में करते हैं, पर तुर करते हैं, पर स्वान पर करते हैं, पर स्वी करते हैं, पर स्वान पर हो। करते हैं, पर रहती हैं हिल्ह म मी पैदा करते हैं, पर रहती विदेश से तहती हैं। इस्किय तो उन्हें अपना पी-चूब क्यों को विकान के चवार बेचना पढ़ता है। लेकिस अगर हम स्वावल्यी वन चाउँ, तो खंचे श्रीमान, बन बावँगे। केवल श्रीमानों के सत्तर है काम नहीं की गा अ

लेकिन यह तब हो सकता है बब हम रियाहबर से नहीं बरेंगे, द्रव्य-लेभ से न प्रतिसंगे । बब लोगों के ध्यान में यह आ बायगा कि घी-पूव की तुलना में पैसे को कोई कीमत नहीं, तो वे उसी क्षय श्रीमान, बन बावेंगे और श्रीमान, गरीब बन बावेंगे । श्रीमान, सोवेंगे कि अब वे दिन आ गये, बब श्रम किंग बौर काम नहीं चलेगा । इसिए में कहता हूँ कि श्रीमानों का मत्सर सिलाने से फोई लाम नहीं । काम में बही करता हूँ कि श्रीमानों का मत्सर सिलाने से फोई लाम नहीं । काम में बही करता हूँ कि बो कम्बुनिस्ट चाहते हैं । फर्फ इतना ही है कि वे देप से करना चाहते हैं और में प्रेम से !

श्रमिक सच्चे श्रीमान् हैं

इस भूटान-यज में मैं बमीन, कुएँ, बैळ-बोडी आदि सब स्वीकारता हूं, लेकिन पैता नहीं स्वीकारता। लेम बहते हैं कि गोभीची पेता लेते वे, आप नयों नहीं लेते! में कहता हूं कि गोंधांबी लेते थे, इसीलए में नहीं लेता। उन्होंने वह प्रयोग यर लिया। मटी झुरू में बिब तरीके से चलती है, क्यी तरीके से लागे नहीं चलती। गोंधीबी का बमाना यूसता या और मेरा जनाना

2.4.4.5

दूररा है। मैं पैसे की इसत बरा भी नहीं कायम रखता चाहता। मैं गरीबों को समझाना चाहता हूँ कि तुम हो सन्ने श्रीमान् हो। मैं श्रीमानों को समझाना चाहता हूँ कि तुम हो सन्ने श्रीमान् हो। मैं श्रीमानों को समझाना चाहता हूँ कि त्याप दरिद्र हो। मेरे लिए पैसा निकम्मी चीत्र है। यह गरीबों को तो खलील बनाता हो है, श्रीमानों को मौ बनाता है। एक दिन आयेगा, जब सोने का उपयोग खेत से बहनेवाली मिटों को रोकने के लिए फिया बायगा। यह करना नहीं है, यह बात होकर रहेगी। इसलिए मिं कहता हूँ कि आगर मासर करना भी है, तो ऐसों का करना चाहिए, जिनके पास मासर करने के लाय करना चाहिए, जिनके पास मासर करने के लायक कोई चीत्र हो।

#### आत्मा को पहचानो

मुहो बो बमीन मिछी है, उषके बार में भी आहेष उठावा गया है। मेरा फहना है कि बच रहोई पूरी नहीं पकी है, अभी पक रही है, तब उसकी आछोषना नहीं फरनी चाहिए। मैं कह देना चाहता हूँ कि मुहे अब तक एफ भी आदमी ऐश नहीं मिछा है, किसने जान-बूबकर खराब बमीन दी हो। एक माई ने हैदराबाद में हजार एकड़ बमीन दी थी। उसके बैंटनारे के पक हमारे कार्यकर्ती ने जब देखा कि उसमें पीच ची एकड़ फाबिल काइन नहीं है, तो दाता में कीरन उसके बदले में अच्छी अमीन दे दी। मेरा मानना है कि यह धन दाता में कीरन उसके पहले के पह छन कि उसके कि समार करने की स्वता है। इसके लिए किसीका मस्सर करने की स्करत हों। सब कि लिए किसीका मस्सर करने की स्करत नहीं। सब कुछ हो बाबगा, आप वहले सबर-मुगों वर विवान करों, देरी सबिक का प्रचार करों और आहमा की बानो व "आसानम् विचानीपा।" परिवार करों कीर स्वार कर प्रचार कर स्वार कर स्

कोई भी नेशनल प्लिनिंग (राष्ट्रीय नियोजन) 'नेशनल' फहलाने के सायक नहीं हो सकता, अगर वह अपने देश के सब छोगों को पूरा काम न दे सके। परिवार में ऐसा नहीं होता कि बारह में से आठ या दस लोगों की फिक की काय। ऐसा कोई घरवाला नहीं, जो अपने घर के सभी लोगों के लिए रोटी और फाम का प्रबन्ध न करता हो । नेशनल फानिंग का यह यनियादी उसल होना चाहिए कि सबको काम देने की जिम्मेवारी हमारी है और अगर इम उसे नहीं उठा सकते, तो फेवल विकारिश करने से यह काम नहीं बनेगा । 'छवको काम, सबको रोटी', इमारा मूलभूत सिद्धान्त होना चाहिए,' क्योंकि यह युनियादी बात है। इसके लिए हमें हरएक को औजार देने होंगे और जो उत्पादन होगा, वह सबमें बॉंडना होगा।

लेकिन इसके खिलाफ 'एफिशियन्सी' याने धमता की दलील दी जाती है। क्षमता मुझे भी चाहिए। लेकिन इसके पहले कि में समता की बात कहें, हरएक को कान और खाना देना चाहता हूं। मैं इसे 'न्यूनतम क्षमता' कहता हैं। अन्यथा यदि इम कुछ लोगों को काम-खाना दे सके और कुछ लोगों को न दे सके, तो यह नैशनल 'प्लानिंग' नहीं हो सकता। 'योजना आयोग' के सदर्यों में से एक ने मुझसे फहा कि यह 'नेशनल प्लानिंग' नहीं है, 'पार्शियल प्लानिंग' ( आंशिक नियोजन ) है। इसमें किसी-न-किसीका बलिदान तो होगा ही । मैंने फहा: 'अगर आउका यह पाशियल प्लानिंग है. तो वह पार्शियासियी (पश्चपात ) आपको गरीओं के पक्ष में करना चाहिए और कहना होगा कि इम सबके लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर बलिदान ही फरना है, तो इम खुद का करें, दूसरे का नहीं।

रारांश, आपको सारे देश की जिम्मेदारी महत्तु करनी चाहिए । इसे निवाहने का उत्तम से उत्तम तरीका आज की हालत में यही हो सकता है कि 'गाँव में बननेवाले कन्ने माल से गाँव की आवश्यकता का परका माल गाँव में ही बनाया बाय। इसीको 'रील्फ सफिशियन्सी' ( क्षेत्रीय स्वावलंबन ) कहते हैं। हिंदम उन्हें 'श्वाबब्धन' शब्द खीकार नहीं, उसे वे करपना की वसु समझते हैं। फहते हैं कि इम काल्पनिक वस्तु के पांछे नहीं चाना चाहते। मैं यहाँ किसी शब्द-विशेष के लिए शगडना नहीं चाहता। आगर वे सबसे जाम देने के लिए शामोशीमों को मान लेते हैं और उस शब्द को नहीं मानते, तो मुक्ते उस शब्द का कोई आग्रह नहीं।

मेंने तो यहाँ तफ कह दिया कि अगर आप किती यांत्रिक साधन से भी एवको फाम दे सफें, तो मुझे विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं फर एकते, तो आपको चरले का साधन स्तीकार करना चाहिए। यह वैचात हतना गरीब है कि आप का चाहिंगे, तब आपका दुध तपाने के लिए तैयार रहेगा, कमी शिकायत नहीं फरेगा। लेकिन बन तक आप और कोई औजार देश के सामने नहीं रखते, तब तफ अमोशोगों को तकाल मान लेने में स्वा इसे हैं। यह इसमें हिष्कोग का ही फर्क है। वे यह नहीं कहते कि हम पूरे लोगों को काम देंगे। हाँ, फाफी लोगों को काम देने की बात कहते हैं। उस कोशिश में अगर आमोशोगों की बरुत हुई, तो देन्हें भी स्तीकार कर लेंगे। तो, मुद्दे भी बहुत सब है।

## सूत्रांजिः सर्वोदय के टिए घोट

गांधीबों के बाद में सोच रहा या कि "कोई ऐसा तरीका अस्तियार करें, विस्ते हम आम जनता के सम्पर्क में आ वर्क और अहिंसा का प्रमोग पर सकें।" यह सोचते हुए तीन बाते मेरे प्यान में आवी, किन्हें में स्थितिकतार आपके सामने रस्ता हैं। पहली बात यह कि गांधीबों को स्पृति में इर साज मेला लगाने वा जो आयोजन किया है, उस मीचे पर हिंदों काचे आयोजन किया है, उस मीचे पर हिंदों काचे आयोजन किया है, उस मीचे पर हिंदों तो देता है, पर तनका कोई प्रमाग तय नहीं। कोई कम देता है, तो कोई ज्यारा। लेहिन अगर हम एक ही गुंदो अर्थन करने कम नियम रूपें, तो बैत इरएक को एक वोट होता है, येम ही हरएक से सिक्नोबाली यह एक गुंदी सर्वोश्य-विचार के लिए वोट समर्ता सामगी।

## नेशनल प्लानिंग, यंत्र-वहिष्कार, सत्याग्रह

मुझे इसके भीतर छिपी शक्ति का अंदाबा हुआ ! मैंने देखा कि अगर हम लोगों के पास जाकर उन्हें अपना विचार समझाते हैं, तो गांधीओ की रमृति के निम्नित अम-निष्ठा बदाने के लिए हजारों लोग गुंडियों देंगे ! यह एक व्यापक कार्यक्रम है । हमारे दस्तर में उन सभी गुंडी-दावाओं के नाम रहेंगे, उनके समस्मार निस्त-सम्बन्ध रहेगा ! मैंने बहों वक गुंडाया कि बहाँ एक गुंडा हो मिली हो, बहाँ यह अंकला ही नन्दादीय समझकर हम उसकी अधिक चिंता करनी चाहिए ! इस तरह सारे समान के साथ हमारा सम्बन्ध आपेगा, हिसका गरिणाम बहुत ब्यापक हो सकता है !

गांधीकी ने कांग्रेठ के लिए बुझाया या कि लोग चार आने के बजाय युक् की एक गुण्डी दें, लेकिन यह चीज नहीं चल पायी। किर बीच में तो चार आने का एक क्या हो गया और अब फिर से चार आने हो गये। इसे तरह से उद्धार और अवतार चलते रहे। लेकिन पैसे को महस्व देने से हम क्या धायनेवाल हैं, मुझे पता नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस में हमें ग्राचित लानी है। उनमें गुद्धि लानी है। लेकिन चोचते नहीं कि पैसे से न ग्राक्त आनेवाली है, न ग्रुद्धि हो। अगर सर्व-सेवा-संघवाले गोंधीबी की स्मृति में लाली गुण्डियों बाम करते हैं, तो लोगों को श्रारीर-परिश्रम की दीक्षा तो मिलती ही है, जनकी मनोहित में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा, हममें मुझे सन्देह नहीं।

गत बर्ष इस दिशा में कुछ काम हुआ। और इस वर्ष भी हुआ। परंतु बैता होना चाहिए बैता नहीं हुआ। ओम इसके लिए चुनाव का निर्माण भताते हैं। चुनाव की माया ऐसी है कि हमारे कुछ समेंदव-कार्यकर्ता भी उसमें गिरफ्तार हुए। मुझे भी सुझाया गया था कि चुनाव के कारण में कही वक्त बाई। छिटन मेंने सोचा कि गंगा बकती नहीं, सरब इसता नहीं, तो में क्यों कहुँ? आगर पंगेम्बर ही मुझे रोकना चाहें और मेरा पाँच ट्रक्त मुझे बैठ बाता पड़े, तब तो अल्ला बात है। परिणाम यह हुआ कि स्वयंति सभी दरवाले चुनाव में लगे रहे, आम बतता ने हमारे इस भूदान-वश्व के काम में बहुत दिलचरणी सी। हमारे बिचार एकामता से सुने और काफी सहयोग भी दिया।

#### हमारी संस्थाएँ कांचनाश्रित न रहें

बापूजी के जाने के बाद यह बात मेरे ध्यान में आयी कि आब तक हमारी संस्थाएँ पैसे के आधार पर चलती रहीं, लेकिन वह जमाना गया कि संस्थाएँ पैसे के आधार पर चलायी बायँ। अब नया बमाना आया है। अब तो बहाँ तय हो, कांचन-मुक्ति से ही संस्थाएँ चलनी चाहिए । मैं 'गांधी-निधि' के बारे में हमेशा खामोश रहा । यर बन एक नगह लोगों ने नाहिरा तीर पर पूछ लिया, तो मुझे कहना पड़ा कि अगर हम गांधीजी की स्मृति आगे चलाना चाहते हैं। तो उसमें पैसा साथक नहीं, बाधक हो होगा । मेरी उस राय में आज भी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। में यह नहीं कहता कि हमारे किसी काम में पैसे का सम्पर्क जरा भी न हो । कुछ काम ऐसे हैं, जो पैसे से किये जा सकते हैं: जैसे क्षप्रनेवा आदि । लेकिन वैषा कि शास्त्रकारों ने कहा है, आमतीर पर होना यही चाहिए कि 'श्राद्वामं न सक्ष्येष्ट ।' गांधीजी के श्राद के निमित्त पैसा समा हो और उससे संस्पाएँ चलायी बार्य, तो हमारी उन संस्थाओं में, जिनके आधार पर इम प्रामराज्य की करवना का निर्देशन करना चाहते हैं, तेन नहीं आ सफता । इसलिए बहाँ तक हो सके, वहाँ तक हमें अपनी इन संस्थाओं को पैसे से मक्त रखना चाहिए। तभी नया चैतन्य आ सकेगा। तभी सारे गाँव का उदार हो सकेगा। इसका परिणाम सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि विद्व प्रमेयों का तिरस्कार सरकार नहीं कर सकती। हो प्रमेय इस तरह सिद्ध होगा, उसकी ओर अगर ध्यान नहीं दिया जायगा, तब आगे का फरम क्या उटाया जाय, यह इस सीच सकते हैं, बानते भी हैं। उसके बारे में आज कुछ पहना में उचित नहीं समसता । मैं चाहता हैं कि हमारी संस्थाएँ इस प्रयोग में लग जायें और आदर्श ब्राम-निर्मांग करने के बाम में अपनी साद शक्ति स्था है।

#### यन्त्र-यहिष्कार

दूवरी बात सन्त्र-बहिण्डार की है। इस सम्बन्ध में भी घीरेन्द्र भाई ने बो प्रस्ताय आप क्षेमों के सामने रहा है, वह बहुत द्यक्तिशाली है। बद बरने शेवन में इस रसे अमल में ला सर्वेष, तसी कुछ कर सर्देंगे। नहीं तो 'परोपरेरी पन्त-शहिष्कार के एक्कन्य में मैं एक बात बुझाना खाहता हूँ । 'र्यत्र-बहिष्कार' राज्य से बहुत गल्दनकहमी हो यकती है। फिर स्पष्टीकरण करते रहने पर बिगड़ी बात बन नहीं पाती । नाम ऐसा ही रखिये, को क्यायक हो, किसमें फैलाव की गुँबाह्य हो। एक गाँव में, बलाई बरसों से रचनामक कात है। रहा है, किसी ग्रस्स ने आदे की मिल सोल दी। कार्यकर्ता हाय के आदे भी शित करते ही एक पाने में चलती रही। मैंने पूला कि आपके देखते वहाँ मिल दाखिल हो गयी, तो आपको गह कैसे, नहीं सुझा कि आपको देखते वहाँ मिल दाखिल हो गयी, तो आपको गह कैसे, नहीं सुझा कि आपको देखते वहाँ मिल दाखिल हो गयी, तो आपको गह कैसे, नहीं सुझा कि खानगी मिल चलने देने के बदले गाँव की मालकियत की मिल आप बलाते ? कई बनाइ पानी खींचने के किस दिवान त्यामा पड़ता है। उससे सिंचाई होती है। असर हम यह आग्रह करें कि उस खेती माल जाना स्थानार नहीं करेंने, तो हम संकुतित बनेंने, ज्यापकता लोकेंगे। इस-िल शहर ऐसा पाहिए, बिसके अर्थ का बिस्तार हो छने। मैंने 'काश्वन-सुदिर'

रान्द इसीलिए रखा कि उसमें गलताफहमी की गुंबाइस कम है। सारांश, खाने-पीने और पहनने-ओढ़ने की बस्तुओं के लिए ग्रामोशोगों का हां आग्रह रखने-बाले घीरेन्द्र माई के प्रस्तात्र का में स्वागत करता हूँ, क्योंकि में मनता हूँ कि यह प्राथमिक बस्तु है। इससे गोंत वज्जान् बन सकते हैं और उसके बारिये हम फाजनमाल, की ओर भी बस सबते हैं।

भूदान : बुनियादी कार्य

में मानता हूँ कि मुदान-यह बहुत हो धुनियादों काम है। छेकिन जैसे कि एक माई ने कहा, इस काम की एक मर्योदा है, फिर भी में बया फरने बा रहा हूँ, इस बारे में अपने विचार आपको समझा हूँ। राष्ट्र है कि मतुष्य के हृदय में कितनी सांक छियो हुई है, इस बारे में अपने विचार आपको सं प्रश्ने किती सांक सकता। अगर में उसकी इस वार्ष हूँ, तो कहना पड़ेगा कि प्रश्ने कभी आग्मदर्शन नहीं हो एकता। इमने देखा कि सनता किता किसी कान्त्र को मदद के अपनी समित कि छिता। इमने देखा कि सनता किता किस कान्त्र को मदद के अपनी समित कि हिस्सा दे सकती है। अब इम बनता को समझाते हैं कि चिनानों का उस पर इस है और जैसे हमा, पानी और सदस की रोधनी मगयान की देन है, है से समीन भी भगवान की देन है, इस हिस्स क्षी हमाने हैं, उन्हें समीन देनी पाहिस्प, तो समीनकों बेब्सोनों को खुद्धी से समीन दे देते हैं। इस सरह छोगों ने इस क्रान्तिकशी कार्यक्रम को अपनाया और हमें उनकी आग्मा में हिंदी अगर हाकि का दर्शन मिला।

अगर हम मानते हैं कि 'स्टेट' (राज्य ) को 'बिर्स अये' (एक राज्य ) हो जाना है, विजयन हो जाना है, तो यह १९५२ में बन्नो महीं हो सकता है हमारी अद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अगर में इस विचार को चर्सद करता हूँ, दर तरीके में अद्धा रखता हूँ और इस यह में अन्ती सारो-की-सारी बमीन दे देता हूँ, तो यह विचार दूगरों को भी ऐसी प्रेरण वर्षों नहीं देगा ? एक मार्ट में अपनी अरीस की एकड़ बमीन में से वांची की एकड़ बमीन मुझे यह फहकर दे दी कि इस तीन हैं और आप चीचे हुए। दूवरे एक मार्ट ने अगर गरी उस एकड़ से ती कि इस तीन हैं और आप चीचे हुए। दूवरे एक मार्ट ने अगर गरी एकड़ में से दो एकड़ यह फहकर दे दिये कि इस दो मार्ट हैं, आर शीधरे हुए। मान्न से हो पर कर पर मगतान

मुझे मॉगने की प्रेरणा देवा है और अबर एक शक्ख मानवा है कि मैं इत्ना कर सकता हूँ, तो वह सारे मनुष्य क्यों नहीं कर सकते ! क्या विभिन्न व्यक्तियों में आत्मा का खमाव भिन्न-भिन्न हुआ करता है ! क्या आत्मशक्ति की भी कुछ सीमा होती है ! में तो इसी विचार के कहारे आये बहुँगा कि हर व्यक्ति में आत्मा की शक्ति विश्वमान है और उसकी कोई सीमा नहीं है ! को त्याग एक व्यक्ति कर सकता है, बढ़ सभी कर सकते हैं !

नैतिक वरीके में अटल शदा हो

पान्त की बात हमेबा उठायों वाती है। छेकिन मेरा कहना है कि छान्त की बात हमेबा उठायों वाती है। छेकिन मेरा कहना है कि छान्त की बात कान्त्तवाले पर छोड़ दोनिये। हमें तो अपना काम हमी तरीके से करते जाना है। हो सकता है कि हमी तरीके से सारी ब्यगिन वेबमीनों में बँट जाय और कान्त्र की आवश्यकता हो न पड़े। किन्दु अगर मनुष्य की संकर्ष-शक्ति उतनी कारण नहीं हुई, जितनी कि हम सम्बाग को हरू करने के लिए कस्तरी है, और राज्य की मदद केनी ही पड़ी, तो उस हालत में भी हमें यही समझाना चाहिए कि हमारा यह काम कान्त्र बनाने में पूरा मददगर होगा। याने या सो कान्त्र की आवश्यकता हो नहीं रहेगी या बो कोई कान्त्र वनाना है, यह दिना विरोध के आवाजी के साथ बन बकेगा।

फिर मेरे मौंगने का भी एक तरीका है। मैं अर्थत नम्म होकर मौंगता हूँ, इसा-सम्बाकर नहीं मौंगता चाहता। असर मैं छोगों को यह समझार्क्त कि आप मुझे भूमि नहीं देंगे, तो मैं दो-चार खाळ में कानूत से बबरंती छे हो दंसा, तो कहना पड़ेगा फि मैं मौंगता ही नहीं बानता। मुझे अपनी अदा न छोड़नी चाहिए। अदा तो दीबार के छमान खड़ी होती है, परदे के छमान एटक्ती नहीं। या तो वह खड़ी रहती है या पड़ी। यह आठ आने या चार आने याने आंधिक खड़ी नहीं रहती, या तो पूरी रहेगों या फिर नहीं हो। सैसे आदमी पूरा बिसा रहता है या नहीं रहता। वह आठ आने दिद्रा या आठ जाने मिस है, ऐसा नहीं होता। बदा की मी यही हाल है। विमा यदा के कीई काम नहीं-नम चकता। अदा से छोती होती है और छति के बाद यह 'निष्ठा' में परिजत हो बाती है। निष्ठा मास होने के पहले मनुष्प अदा से काम कर सकता है। निष्ठा तो अनुमवबन्य होती है, अतः वह बाद में आती है। किन्तु अदा तो आरंभ से ही होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि अगर हमें नैतिक शक्ति से यह मसला हल करना है, तो हमारी उस तरीके में अटल अदा होनी चाहिए।

## मुझे अभिनिवेश नहीं

अवसर छोग भुत्रसे पुढते हैं कि बया आप इस तरह बमीन का यह मससा इस कर सकेंगे ? मेरा फहना है कि दुनिया का मसला न तो राम इस कर सकें, और न कृष्ण । उसे तो दुनिया ही इस कर सकती है । आपका मसला में हिस कर सक्ता है। आपका मसला में इस कर सक्ता है। रात को गहरी नीविय सुद्दों नहीं है। इसिएए में सरी निक्षित्त रहता हूँ । रात को गहरी नीवि सोता हूँ, एक मिनट भी मुझे नीवि आते में देरी नहीं स्वाती । दिनमर काम भी किये चार कहा है। कभी मुझे दार एकड़ स्मित नी है, कभी चार सी, तो कभी चार बार एकड़ मिलती है; किर भी मुझे तसका कुछ भी सुल-दुःख या इस्पेनियाद नहीं। बनक महाराव की तरह में निक्षित्त सीता हूँ, इसीलिए काम कर सकता हूँ। निक्षत्त सीता हूँ, इसीलिए काम कर सकता हैं।

#### सत्याप्रह्

तीवरी बात वत्यामह के संवंध की है। मैं आप छोगों को समझाना चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई आवक है, तो वह सर्यामहों के नाते हैं। दूसरी कोई आवक है, तो वह सर्यामहों के नाते हैं। दूसरी कोई आवक सेरे पास नहीं है। इसस्य अगर सर्यामह करने की आवश्यकता हुई, तो मैं बहर करूँगा। छेकिन गांधीबी का यह तरीका था कि में एक करन उठागा काफी समझते थे। याने दूसरे करन के बारे में हम पुछ बानते ही नहीं, ऐसा नहीं है। छेकिन वहीं हमने दूसरे करन की यात संखे, वहीं हमारे पन में हमारे पहले करन की सफल्या के बारे में अभदा थेरा होती है। मैं बच कभी बीमार की सेवा करूँगा, तो इस रायाल से नहीं कि संबर है, वह न सुपर सफल्यों कोर स्व अवस्था से स्वरं रह में पहले इस रायाल और स्व के सहर हस रायाल और होता है। के स्वरं प्रस्त प्रकार आप सार ही बाय, तो शांति से सकर हर बायगा। अगर मर ही बाय, तो शांति से सकर हर हर हर गा। आलिर दूसरे करम के बारे में हम इसीटिय विचार करते हैं न, कि

हमारी अन्तिम अद्धा अगर किसी चीच पर हो चकती है, तो वह हमारी समझाने की शक्ति पर हो। जैसे ईसामधीह ने कहा कि 'अपराधी की क्षमा करना चाहिए और क्षमा की कीई हद नहीं होती? वैसे हो समझाने को मौ कोई मगोंश या रोमा नहीं होती! इसिए बिसे आप 'स्प्यामह' कहते हैं, वह उती हद तक सम्मच है, क्षित हद तक उत्तको समझाने का स्टब्स बता हुआ है। दबाव का स्टब्स आने पर तो वह स्थामह नहीं रह बाता। माता भैते बचे के बार में यह आश्रा किये रहती है कि बह कभी-न-कभी सुबरेगा ही, वैसे ही स्थामही को भी लोगों के बारे में आशा स्वती चारिए कि 'उन्हें सिहागा, यहेंगा और बस्ट सेना'। कारांग, इत्तमें एतामह का भी स्वान है। रेफिन असर हम स्थामह को नहीं समस्ति, तो वह सर्यामह स्थामह नहीं रहेगा, हिसा होगी।

#### किसीको जलील नहीं करना है

आब एक माई ने प्रका ठठायां कि बिसके पास एक इवार या इस इवार एकड़ क्सीन हो, वह अगर कम अभीन दें, तो उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं र उसकी उस मीख से क्या होगा है हमारे आंदोळन में इस सवाज का जवाब प्राप्त: रोज दिया बाता है—जिरे भाषण से भी और इति से भी में छोगों को समझाता हूँ कि न तो सुक्षे ग्रियों को चळीळ करना है और न भीमानों को । इसल्लिए बन कोई बढ़ा आदमी कम नमीन देता है, तो मैं स्वीकार नहीं फरता । लेकिन मेरा अनुभव यह है कि योड़ा समझाने पर लोग टीक टीक दिस्सा दे देते हैं । तीन की एकडबाले एक माई मुझे बाकर स्वेच्छा से एक एकड़ देने लये । लेकिन बन मैंने वह एक एकड़ ठेने से इनकार कर दिया और अपना दृष्टिकोच समझाया, तो तक माई ने लेसन तीस एकड़ कर दिया । इन वचमें मुक्किल से मेरे दोनीन मिनट यो डोने ।

मनुष्प का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर एक पैसे की मिश्री से भगवान्
राजी होते हैं, तो वह चार पैसे की खरीदकर नहीं चढ़ाता। वह हक्षर भगवान्
को भी राजी रखने की कोशिश करता है और उधर पैसा भी बचाना चाहता
है। दोनों में मनुष्य प्रामाणिक होता है। अगर में किसी मन्दिर या मठ के
लिए मौगता होता, तो एक-आच एकड़ से भी मेरा काम चल जाता। लेकिन
में तो गरीवों के हक के समें मौगता है। अब तक इस तरह करने वह चार
होगों ने दान दिया है। उनमें कई दान परम प्रविच है, विनका सराय गरेगा।
एक दसरे भोई ने खाश पुरा कि दान देनवाल की तो देने से मृतिग्र

बद्दी है, लेकिन क्या छेनेवाला इससे बदील नहीं होता ? इस पर मेरा फहना है कि नहीं होता, क्योंकि में मीरा नहीं मौंपता ! में तो गरीव का इक मॉगता हूँ । अगर में बमीन के बदले उसे पका-पकाया अगर देता, तो बहर सकील फरता । लेकिन कमीन से वह अलील नहीं होता । यास्तव में लो बमीन मॉगने आता है, उसका उपकार ही माननां चाहिए । काराय अमीन लेकमर से तो उसमें फराल नहीं आरोगी ! कराल के लिए तसे अपना परीना सहाना होगा। साहमर मेहनत और मशकत करने पर उसे फराल मिलेगी । इसलिए इसमें कमीन लेनेवाल कमी दीन नहीं बनता !

#### द्रपण भी भूषण ही

कुछ माई कहते हैं कि मैं इस तरह बमीनें मॉक्टर बमीनवालों को संबीपन दे रहा हूँ। यह आरोप मुझे हपूल है। बमीनवालों को तो नुझे संबीपन देना ही है। हाँ, उनकी 'बमीटारी' को संबीधन नहीं देना है। बारण वह तो रोग है और उमे निकालकर ही रोगी को संबीधन दिया जा सकता है। मेरी इस 'संबीपनी' को रसूबी यह है कि इससे गरीब गरीब नहीं रहता और न घनवान् ही घनी रहता है।

दूसरा आदोप यह किया बाता है कि लोगों के दिलों में बागेन की मूख पैदा कर में उन्हें वाणी बना रहा हूं। यह वाक्षेत्र मी मुझे मैजूर है। दोनों आक्षेत्र मुझे उष्ट-उष्ट अर्थ में मंजूर हैं। क्योंकि में एक क्रान्ति को रोकना चाहता हूँ और दूषरी लाना चाहता हूँ। हिंसक क्रान्ति को रोकना और अहिंसक क्रान्ति को लाना चाहता हूँ।

## बागी का कुछ नहीं बिगड़ता

कुछ प्रदन कानूनी झुविया-अझुविया के बारे में उठाये बाते हैं। एक माई ने शंका उठायी है कि उरकार अगर कानूनी झुविवाएँ न दे तो ? मेरा कहना है कि सरकार अस्ट हर तरह की झुवियाएँ और मस्द देगी। देना उठके हक में है। छिकन मान की कि नहीं देती, तो दया होगा ? अन कोगों ने दान दिया है, उन सकत प्रकार मानकर में चला चार्जगा। इसमें बागों का कुछ नहीं शियहता. तरकार को ही सोचना पड़ेमा।

#### सोदक-त्रिय

आजिर इस लोग वहीं किस बात के लिए बना होते हैं। राष्ट है कि एफ आदर्श समाब रचना करने की हिंद रखकर ही इस इक्टा होते हैं। फैबल बिच-ट्रांद की एकांत-साधना करना हमारा उदेश्य गर्दों हो एकता। प्रणालानीओं ने यह बात अच्छी तरह समझाषी है। उन्होंने विश्वेषण करके यह बात इस लंगों के शाम रेखी। किस चीत पर कितना सार देना चाहिए, यह समझते के लिए विश्वेषण (Analysis) का उपयोग होता है। किस भी विश्वेषण की समंद्रा है। आजिस कर्यु का मुक्तर विश्वेषण से नहीं, संवेषण यह समझते के लिए विश्वेषण की त्रांद्र है। आजिस कर्यु का मुक्तर विश्वेषण से नहीं, संवेषण यह पार्ट किस क्यांत्र की साम हो स्वेषण की समंद्र हो। हो को साम के स्वेष्ण आटा चाहते हैं, में केन्स वीच क्यांत्र की साम के स्वेषण की स्वाद्र हो। इसने इस काम को हसीलिए उठाया कि इस सामा में परिवर्तन चाहते हैं, इससे मंत्री का राहत तिलेगी और इस नासाहिंद में चाहते हैं। अर्थात् इसके बोन्यों करवर मामकी अर्थ परिवार हम नासाहिंद का प्राचार के उर्थाल हम अपना है। उत्तर स्वाद्र की स्व

में चाहता हूँ कि सर्वोहर के सिद्धान्त के मानतेवाले जो लोग यही आये हैं, वे महस्स कर सर्के कि वे बो बुळ करना चाहते हैं, वह इस भूदान यज्ञ के बरिये सथ सकता है।

सेवापुरी ( बनारस ) १३-४-<sup>१</sup>५२

# शब्द हमारे शस्त्र हैं

: ३३ :

हमारे 'भूदान' में 'दान' शन्द के प्रयोग पर कुछ लोगों का आक्षेप है। को शन्द-तत्त्व-शारश होते हैं, वे पुराने शन्दों को छोड़ते नहीं, उनमें नया अमें भरते हैं। वे शन्दों की शक्ति लोते नहीं, उने बदाते हैं, क्योंकि शन्दों की महिम्म पहचानते हैं। शिक्तहोने शन्दों के अयों की विगाइग, उनकी वह अपनी सायदाद नहीं थी। हम यह क्यों माने कि बान, उपकार, दया, संन्याल, वैराया आदि शन्दों के अयों की शिकाइनेवालों का उन पर अधिकार या और हमारा आहु भी अधिकार नहीं शिकार हुए तरह हम पुराने शन्दों को छोड़ते चले सारेंगे, तो एक-एक शक्त लोते वारेंगे और हमारा शंकायार लाली हो लायगा। बिन पुगाने शन्दों के हम छोड़ते हैं, उनकी बगह उतने अन्छे तथ शर्द रोगा नहीं कर पाते। 'दान' हमें पर्सद नहीं, 'दया' हमें पर्सद नहीं, 'रवा' कर में महीं कर पाते। 'दान' हमें पर्सद नहीं और इनकी चगह अपने नये शब्द मान महीं। इस्टिए हमें पुराने शन्दों की शिक्त काम स्वकर उनमें नया रख शक्ता चाहिए। पुराने शुख में नयी कल्म लगाव्य नयी शक्ति देश फरनी चाहिए। इसमें प्राचीन शन्दों में नश्ने-ये अये शक्त की शक्ति होता चाहिए।

पुराने माध्यकारों के साध्यों में हमें यह बला दिखाई देती है । उन्होंने पुपाने तारदों की शक्त ब्हायी है। भरावान् शंकरावार्य ने दाल की ऐसी ही व्याख्या की है। उन्होंने हिल्ला है: श्वानम् सेविमागा याने दान का अर्थ धन्मक् विमाधन है। शंकरावार्य कोई अर्थशाकी नहीं ये, देविन तेरह की शाव पर के उन्होंने 'दान' कुन्द की को व्याखना की, तसे आब बा कोई भी व्यर्थाफर्जी मान्य करेगा। 'श्वीमाग' का अर्थ है, विमाधन में विषमता न हो, वितरण में समानता हो। शंकरावार्य ने 'दान' शब्द की ब्यास्था करते हुए परम्परा से उन्हें को शान प्राप्त हुआ था, उसीको प्रकट किया है। दान तो हमारे यहाँ नित्य कर्तव्य प्रवाश्या यवा है। उसका प्रतक्ष है के घन की अपने पास न रखे, कुरबंक की तरह वह एक के पास से हुएरे के प्राप्त काता कर ने स्वाप्त की तरह यह के पास से हुएरे के पास बाता रहे। और इस तो दिया के नित्य प्रवाह से 'संविमात' होना चाहिए । वास्तव में देखा जाय, हो 'दान' शब्द में मया अर्थ मरने की भी बरूदत नहीं है। लेकिन हमारे पास श्रुद्ध और शिक्षण को कमी है। हमें अपनी संस्कृति का शान नहीं है, उसका जीक से अभ्यास नहीं किया है। हमी अपनी संस्कृति का शान नहीं है, उसका जीक से अभ्यास न स्वाप्त हमी से दोनता दिखाई देती है। तोता में शब्द, दान, तम, ये तीन कम बढ़ताय हैं। इन तीनों घम्दों की छोड़ है, तो गीता में कोई अर्थ ही नहीं रह चायवा। हमारा सारा बीवन कोफ को वाया। बीर हम उसके भी काम न कर सस्ते।

पुराने घटदों में नये अर्थ सरने की यह कुशक्ता हमें गीता ने विखायों है। हमारे नेताओं ने भी, को यहाँ के संस्कारों में पछ और यहाँ की संस्कृति के प्रेमी थे, बारे छन्द हमारी परम्पा से ही किये हैं। तिलक महाराज ने सारे छन्द गीता से लिये हैं। गांपीकी ने भी यही किया। अरविन्द की भी गीता से सक मिला। पहले के समाने में खंकराचार्य, रामानन्द सेते महान्य निचार-मतांकों ने भी गीता से ही प्रेरणा छी। सन्त का नेवस्वर महान क्षान्तिकारी और अपन्यतंकों ने भी गीता से ही प्रेरणा छी। सन्त का नेवस्वर महान क्षान्तिकारी और अपन्यतंकों पुरुष थे। हनके सेते अपवारी पुरुष ने भी गीता का आधार लिया। इसलिए हमें भी पुराने छन्दों को शक्ति बढ़ानी चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि वे शब्द स्वर्थ होते हैं।

हर व्यक्ति किसान वने

होग मुझते पूछते हैं कि क्या फेक्ट भूमि-वितरण से साय फाम हो बायगा ! मैं फहता हूँ कि भूमि-वितरण से ही फाम का आरम्म होगा । भूमि तो हमारा अधिग्रान है । वह घरिंती है, हमारे बीवन का आधार है । लेकिन केवल भूमि से फाम नहीं चटेगा, उठके बाय प्रामोगोग मी चाहिए ।

एक रुजन ने यह प्रधन उटाया कि व्यवर सभी क्षेत्र खेती फरने क्या जारेंगे, हरएक परिपूर्ण किसान ही बनेगा, तो दूसरे उद्यागों का संकोच होयाः इस पर मेरा ब्याब यही है कि आज दिनके रोबमार चल रहे हैं, उन्हें तो हमें बमीन नहीं देनी है। आज की समाजन्यवस्या की मापा में ही कहना हो, तो मैं कहुँगा कि तेली रहेंगे, घोबी रहेंगे; छहार, बुनकर, चमार, सभी रहेंगें। उन्हें बमीन देने की फोई बात नहीं है। लेकिन किसे रोबगार नहीं है और को सेली करना जानता और चाहता है, उन्हें बमीन की सायगी। अगर हम विवेक न करें, तो हमारे प्रधानमन्त्री भी बमीन की मींग कर सकते हैं।

किन्तु मेरी अन्तिम अभिवाषा यह है कि हमारी आदर्श समाव-रचना में हरएक मतुव्य किसान होगा ! हरएक का कुश्तत के साथ सम्पर्क रहेगा ! सरएक का कुश्तत के साथ सम्पर्क रहेगा ! अगर कोई न्यायाधीय है, तो वह दी-चार पण्टे खेती और वाकी के समय में न्यायाधीय हा काम करेगा ! कुछ आदिमियों को सतत एक-हो-एक काम करता पड़े, ऐसी रियति नहीं होनी चाहिए ! टण्टन बी के समान में भी पाइता हूँ कि हर पर के साथ कुछ बमीन हो ! उसीमें उस पर के लोगों का मरू-भूत आदि काम आये ! रो-चार पण्टे खेती-काम करने का हरएक का हक और कर्तव्य है ! चव सबेन इस तरह के घर बन वापेंगे, तो लोग अरनी ही गाड़ी में अरनी साम मण्डवी पैता करेंगे और सेसी कि टण्डन बी ने आया मध्य की, आब के ग्रहर एक दिन सण्डहर हो वापेंगे ! उनकी इस आया के लिए की, आब के ग्रहर एक दिन सण्डहर हो वापेंगे ! उनकी इस आग्रा के लिए की, आब के ग्रहर एक दिन सण्डहर हो वापेंगे ! उनकी इस आग्रा के लिए की हो पाइते का मी आगर है ! देहों में इंद्र के लिए पुरन्दर' ग्रहर आग्रा है ! पुरन्दर' शब्द का आये है, ग्रहरों का दिस्मा सरनेवाल, उन्हें तोह हालने-वाला ! एक दिन आयेगा, बन यह वैदिफ संकरन और रण्डन बी मी इन्छा सहर एवं होगी। तमी पृथ्वी को शांति निलेगी !

सेवापुरी (यनारस)

# विकेन्द्रीकरण से शासन-मुक्ति की ओर

: 38:

सर्वेदय-सम्मेळन की वर्षा में यहाँ कई बार कहा गया है कि हमें शानित-मेना का कार्य करना काहिए। मैंने को शानित-सेना के वैनिक के नाते ही सात्मर कार किया। तेलंगाना में कोगों से यही कहा कि 'मैं शानित-सेनिक के नाते पहाँ आया हूँ।'

# शान्ति-सेना के कर्तव्य

यान्ति-सैनिकों को ऐसे काम में छन जाना चाहिए, बिससे अयान्ति का उद्भव हो न हो । उन्हें निरन्तर अयान्ति के बीजों को नष्ट करने के प्रयन्न में लगे रहना चाहिए । बनता के निकट संपर्क में आ बाना चाहिए । इस प्रयन्न में अगर बिस्टान का प्रसंग आये, तो वह भी परमेश्वर को कृपा से संपन्न हो सकता है। मैंने अपनो पैदल-यात्रा में यह अनुभव किया कि बनता के साथ संपर्क तायने के सच्छ करने हो सामित-सेना का कार्य होंगे स्वापने का यह सबसे अच्छा तरीका है। सान्ति-सेना का कार्य होंगे तारिक से बल सहा है।

अस्तिम व्यवस्था के तीन विचार

आब हमारे सामने तीन प्रकार के विचार हैं। पहला विचार यह है कि अनितम अवस्था में सरकार खीण होकर शासन-मुक्त श्ववस्था हो साथगी ! लेकिन वहाँ जाने के लिए आज हाथ में अधिकतम स्वता होनी चाहिए । ऐसा मानने-वाले आरम्म में अधिराज्यवादों और अन्त में राज्यविल्यवादी कहलाते हैं।

दूसरा विचार यह है कि राज्य-वालन शुरू से था, आज भी है और आमे भी रहेगा । शासनमुक्त समाज हो ही नहीं सकता । इसस्टिंग्स समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सबका मला हो। शासन-सचा थोड़ी-बहुत सब तरफ बैंटे, लेकिन महस्य की व्यवस्था केन्द्र में ही रहे। ऐसा विचार रखनेवाले मानते हैं कि शासन हमेशा होना चाहिए और सबका नियमन करने की शांकि समाज हार नियुक्त सरकार की मिलनी चाहिए।

तीसरा विचार हमारा है। हम भी मानते हैं कि अन्तिम हास्त में समान्न श्वासन-मुक्त होगा। यह पश्च प्रारम्भिक अवस्था में एक हर तक श्वासन-श्वासमा की बरूरत महस्स करता है, लेकिन अन्तिम रियति में शासन की कोर्र आवश्यकता नहीं मानता। हरू व्यवस्थाशून्य समान्न को ओर बर्टने के लिए यह अधिराज्य की मी आवश्यकता महा मानता, बहिक व्यवस्था और स्वतं के विकेन्द्रीकरण हारा उस ओर कदम बहाना चाहता है। अन्तिम रियति में कोर्र शासन नहीं रहेगा, फेनल नैतिक नियमन रहेगा। ऐसा आत्म-निमंर माना निर्माण करने के लिए सर्वत्र स्वयंपूर्ण क्षेत्र बनने चाहिए। उत्पादन, विमानन, रक्षण, शिक्षण वहीं का वहीं हो । केन्द्र में कम-से-कम सत्ता रहे । इस तरह हम प्रादेशिक स्वयंपर्णता में से विकेन्द्रीकरण साथ छंगे ।

#### सरकारी दृष्टि से मौलिक अन्तर

सरकार के प्लानिंग कमीशन ( योजना-आयोग ) और हमारी दृष्टि में यही मूलभूत अन्तर है। आयोग के एक सदस्य से पूछा कि क्या आपके प्रानिंग कमीशन के सामने यह आदर्श है ? उन्होंने कहा : 'हमारे मन में यह बहर है कि हरएक गाँव अपनी मुख्य-मुख्य चरूरतों के बारे में थोडा-बहुत स्वावतम्बी बने, कह गाँव मिलकर अपना-अपना इन्तजाम भी कर हैं: लेकिन अन्त में शासनशून्य स्थित की करपना इमारी नहीं है। मैंने कहा कि हमारी अहितक-योजना में तो यह बात है कि अर्थशास्त्र की भाषा में ध्यवस्त्रा की आवश्यकर्ता धीरे-धीरे कम हो और अन्त में बिलकुल ही न रहे। कम्युनिस्ट मी अन्त में शासन-पुक्त समाज चाहते हैं, पर वे आब अपना अधिराज्य चाहते हैं। वे फहते हैं: आज अधिक से अधिक सचा होगी और 'अस्त में वह शस्य हो बायगी । दसरे कहते हैं कि ज्ञासन-स्वत्सा आव है और आगे भी रहेगी ! बहत-सी केन्द्रित रहेगी, तो कुछ तकसीम भी को बायगी। इम कहते हैं कि अगर बहत-सी या सारी-की-सारी शासन-स्थवसा फेन्द्रित रही, तो आगे उसका विलीन होना मुश्किल होगा । इसलिए भान ही से हम उसे विफेन्द्रीकरण की ओर ले बाय । इमारे सारे नियोजन की यही धुनियाद होगी । आज ही मेरा आग्रह नहीं है कि इरएक गाँव सारी-की-सारी चीजें बताये । गाँवों के समृह मी स्वयंपूर्ण बनाये जा सकते हैं। सारांश, हम प्रादेशिक आतम-निर्मरता में से सामाहिक . व्यवस्था राज्यता की ओर कदम बदाने की दृष्टि से ही सारा नियोजन करेंगे।

# अधिक-से-अधिक खाबरुम्बन

हमारा ध्येय तो यह हो कि हरएक व्यक्ति अधिक-से-अधिक स्थायत्मरी चेने ! मागानम् को भी यही योजना है । हमेलिय उत्तरे वहको केनल मन, सुदि , आदि अन्तरफरण ही नहीं दिये, बहिक ऑस, धान, नाक के अवस-अव्या सायकरण भी दिये हैं । उत्तरे किसीको दशकर्ष, किसीको दशास, जिसीको दशकरण भी दिये हैं। उत्तरे किसीको दशकर्ष, किसीको दशास, जिसीको दशकरण, तो किसीको दशकर नहीं बनाया । उत्तरे ऐसी योजना नहीं को कि अगर दशकण को देखने की आवस्यकता पढ़े, तो वह दशनेत्र की तस्क दीड़े और दशनेत्र को सुनने की बरुत्त हो, तो उसे दशकण के पाछ जाना पड़े! मगवान ने दतना अधिक विकेत्रीकरण कर दिया है कि अब उसी नियानन को करत हो नहीं रही। इसिल्य मगवान खुद भी है या नहीं, इस बारे में कुछ छोग बेशक शंका प्रकट कर चकते हैं। अगर वह ऐसी सुन्दर स्ववस्था नं करता, तो उसे आब के मित्रयों के इतनी ही दीहपूप करनी पड़ती। एक साह शकर, दूसरी जगह अनाम और तीछरी चमह तेज, ऐसी स्ववस्था दही, तो हरएक चीब यहीं से वहीं में अने की फिक्र देशी। और कभी हराहा हो गया, तो किसीको एक चीच मिल्रेगी, हिसीको दूसरी मिल्यी। ऐसी स्ववस्था हुँमें कमी भी शावनमुक्त अनाम की और नहीं के बा एकती।

#### टोदेलिटेरियनियम और डेमोक्रेसी

हम बहुत दफा धुनते ह कि 'हमें हेगोक्षेत्री (होकतन्त्र) के बरिये काम करना पहता है, दसिक्ट हम शीधता से काम नहीं कर सकते; टोटेक्टिरियन (सर्वाधिकार- वाही) होते, तो काम श्रीम होता ।' लेकिन साप इस विचार को अपने दिमान से निकाल हैं। वहाँ बूरे-दिंट नहीं होती, वहाँ लोग कहते हैं कि 'शंजेक्शन से शीध कारोग्य मिलता है, हसिक्य दूसरी शीधवियों से वह शीध फल्टायों है ।' किन्तु अगर बहर का शंजेक्शन हैं, तो चार पण्टे के अंदर बीधारी के साथ शीमार का भी अंत हो बायगा।पूछा चा सकता है कि 'यह तो बहर का शंजेक्शन है नहीं। बीमारी शीम क्शी बाती है और बीमार भी नहीं मतता। किर हम शेटेक्टिरिय- मिलम क्शी न अपनार्थे १' कुनने में तो यह बात बहुत ठीक माल्य पहती है; लेकिन सासाव में वह फेलल शीध परिवामदार्थी ही नहीं, श्रीम कुररियामदार्थी भी है। उस रास्ते के सिक्त शीम परिवामदार्थी ही नहीं, श्रीम कुररियामदार्थी भी है। उस रास्ते से सिक्त शीम सिक्त है। सुस्ते हो स्वाम के लाव हो। सिक्त हो से अनेक शीम परिवामदार्थी हो नहीं, श्रीम कुररियामदार्थी भी है। उस रास्ते से सिक्त होम सिक्त हो से सिक्त हो हो। हो हो है । इसके बावजूद निस्मीपचार से थोड़ी देर लगती है, लेकिन होंन्यर के पंत्रे सीक्त हो हुसी हुन विकास का आमांस होता है, लेकिन टॉक्टर के पंत्रे सीक्त हो हुसी हुन विकास होता है। सुस्त में राम, दासल में हुसी है । इसके सावजूद के सिक्त हो हम हो हुसी हुन हो साव हुन हो हुन हो साव हो से साव हुन्ते हैं, अब कि श्रीर हुटता है। 'सुस्त में राम, दासल में हुसी ?

इमारे लिए यह तरीका काम का नहीं है। होकतन्त्र में भी बीध फल

की सामर्थ्य है, वदातें हम उसका ठीक-ठीक अर्थ समझें । अगर हम लोकतन्त्र का ठीक अर्थ समझें, तो इमाग नियोजन आज ही से ऐसा होना चाहिए कि टरकर की कम-से-कम आवस्यकता रहे. होग अपनी रक्षा का भार सर्प उठायें। याने उनमें इतनी निर्मयता और निर्वेरता हो कि टरकर की बरुरत ही न रह जाय। अगर हम ऐसी योजना बनायेंगे, तभी सद्या होकतन्त्र होगा और यह श्रीय फलदायी भी होगा। आज हम इधर तो लोकतन्त्र की बात करते हैं, उधर अर्थ-व्यवस्य । पूँजीवादी और सरकरशाही रखते हैं । द्विस चीन का नाम रेते हैं, उसीके खिलाफ काम करते हैं। इसीलिए उसका थोडा-सा फल मिलता है और एक समय ऐसा भी आयेगा, बन लोकतन्त्र का छुछ भी फल न निकलेगा। आज योडा-सा फल दीखता है, यह भी आरचर्य की ही बात है। कहते हैं न, 'मुख में राम और बगल में छुती', ऐसी ही असंगत हमारी यह नीति है । हम लोकतन्त्र के साथ-साथ केन्द्रित योजना और लक्ष्य चाहते हैं। मुँह में लोकतन्त्र है और बगल में बेस्ट्रीकरण तथा लहफर है। वस मुर्ख को आप क्या कहेंगे, जो सुत कातता बाता है और उसे तोहता भी जाता है ! इम लोकतन्त्र के साथ-साथ उसके विनाश के सहा भी लेते रहेंगे, तो परिणाम कैसे निकलेगा है

# होकतन्त्र का सचा अर्थ समझें !

इस एक विचारक हैं और विचारक के नाते अपना काम करते बाते हैं। अहिंग इसारी नीति हैं, विस्तृत्र तस्य समन्यय है। इसारा विचार किसीकं साथ योजा भी मेल खाता हों, तो उसके साथ बहानुभृति और उदकार करते को इस रीवार रहते हैं। इरएक स्वक्ति के विचार में योहा-पृहत भेर अवस्य रूप स्वाप्त प्रकृत मिल्टिया। लेकिन कुल मिल्टिकर इसारी मृतभूत गाय एक है। इसारे मन में यह सन्देह न रहे कि टोटिल्टिरियनिया नहीं है, रुलिन्द इसारा काम दोश नहीं होता। इस लोकतन्त्र का सथा अर्थ सनशे और पूरे अर्थ के साथ उसका प्रयोग कर्त, तो इसारा काम बीधतम होसा।

संवापुरी ( बनारस )

14-8-143

सेवापुरी से बनारस

[ अप्रैल १६५२ से सितम्बर १६५२ ]

# वर्ण-व्यवस्था : वर्गहीन समाज-रचना

यह दमारा दोहरा वर्णन है।

: ३५ :

. अभी चार-पाँच साल हुए, इमारे देश को स्वराज्य प्राप्त हुआ है। एक तरह से यह इमारा नया बन्म है। अमी दुनिया के देशों के सामने इम सालक ही हैं, नवींकि इमें सारे देश की नयी रचना करती है, देश को विकसित करता है। पहले चार-पाँच सालों में देश के सामने बड़े मारी विम्न आये थे। उनके तिवारण में ही इमारा सारा समय चला गया। अब इम आयोजन करेंते। इस तरह एक हिए से तो इम बच्चे हैं, क्योंकि इमारे चीवन के विकास का अमी-अभी आरंग हुआ है।

लेकिन दसरी इष्टि से हम कम-से-कम दस हवार साल के पुराने हैं। जब प्तरे

देशों के हित्हां का आरंम भी नहीं हुआ था, तब हमारे पूर्वं मेरिक शिखर पर पहुँच गये थे। इस बात को समी महस्स करते हैं कि काफी परिवर्तन होंने के बावजूद महाँ की परंपरा अद्धर रही, को प्राचीन कास से हमें को हे तेरी है। रख और कास के प्रदेश के असावा यहाँ एकता का ही दर्शन होता है। स्था और कास के प्रदेश के असावा यहाँ एकता का ही दर्शन होता है। बो दर्शन दस होता है। को दर्शन नाशी में होता है, वही रामेश्वर में मी होता है। बो दर्शन दस हाता होता है। कार कास पहले होता था, यही आब बीसवीं वातान्दी में भी हो रहा है। हमारे बीवन का टाँचा बदस एक पहले बोया गया था, उसीका विकरित एकता कायम ही रही। वो विचार-मीब दस हम हमारे बीवन कार उसीका विकरित कर आज हम देश तरे हैं। यूनान, रोम, मिस मिट मरे, लेकिन हस देश में सभी भी एक हस्ती मौजूद है। बाहर के देशों से लोगों को परमान खाते-पीते हैं, यहाँ के लोगों के बोवन में हैं। हम वी देशों में लोगों के समान खाते-पीते हैं, यहाँ के लोगों के बोवन में हैं, किर मी यहाँ एक खोरा हो। और देशों में मही है। इसक्रिट हम एक ओर से बिश हैं भीर दूसरी और से अनुमान, प्राचीन। इस तरह हम 'अनुमान कार देशों में मही है। इसक्रिट हम प्रमुत्ती वण्ये? केटे वा सकरते हैं। से अनुमान, प्राचीन। इस तरह हम 'अनुमान कार ने केटे वा सकरते हैं।

# हमारा दोहरा कर्वव्य

जिन विषयों में इस अनुभवी हैं, उनमें अपनी विशेषता फायम खाते हुए हमें आगे बदना चाहिए । जिनके बारे में यहाँ प्रयोग हो चुके, अनुभव प्राप्त हो गये, उनसे हमें लाभ उठाना चाहिए । और दूसरे जिन विषयों के बारे में हम नहीं जानते, उन्हें दूसरों से सीलना चाहिए । नयी रोशनी और नया कान रूने के लिए हमें अदेव तैयार रहना चाहिए । अपनी जायदार और संस्कारों की रक्षा तथा विकास करते हुए हमें बाहर के विशान के प्रकाश को नम्म होकर रूना है। उसे रोकर अपनी जीवन में को बाह्य परिवर्तन करना है, यह करना चाहिए। यह हमारा दूसरा कर्तन्य है।

हमारा मसल अन्दर से व्याच्यात्मिक और बाहर से नैतिक है। मिसल के तीर पर बदती हुई जनसंख्या का मसल हम लें। बावान में यह बनसंख्या हमसे क्यादा बदी हैं। दुनिया के और देशों में भी बनसंख्या और जमीन की समस्यार्ट, मीजुद हैं। अगर बमीन अधिकसित रही और उत्पादन कम रहा, यह चन्द लोगों के हाथ में रही और उत्पादन कर का काम हुआ, तो आपित आयेगी। इस दृष्टि से देखा बाय, वो हमारा मसल दृष्टी के सेवा ही हैं। चूँकि हम अनुमती हैं, इसलए हमें इस मसले का हल ऐसा दूँदना चाहिए, को हमारी सम्यता के अनुकुल हो।

# समाजशास में हम यूरोप से आगे

हिन्दुस्तान एक विद्याल देश हैं। यहाँ का एक-एक प्रदेश यूरोर के एक-एक देश के बरावर हैं। यहाँ यूरोर बैसा विशाल भू-विस्तार हैं। आवारी हैं और विविधता भी। किर भी यहाँ देशी एकता है, वैशो वहाँ नहीं है। फ्रांट और बर्मनी के बीच भगवान ने कोई दीवार खड़ी नहीं को, लेकिन उन लोगों ने स्वयं कर ली। वे देश छोटे-छोटे हैं, किर भी अपने को अला-अलग मानते हैं। लेकिन यहाँ फड़मीर से लेकर फन्याकुमारी तक झालित से एक आम चुनाव कुआ। यह बात यूरोर में नहीं हो सकती। हमारे यहाँ सामुराधिक रहोई बनती है, सो यूरोर में अभी तक अलग-अलग छोटे चूरहे हैं। इस बात में हम यूरोर से आगे हैं। प्राचीन काल से हम हव देश को एक मानवे आये हैं। सुराजा की मीतिक विजय हो या शंकराचार्य की आध्यात्मिक विजय, धनने मारत को एक ही माना है। शंकराचार्य का जनम महाजार में हुआ, उन्हें शन नमेंदा के सट पर प्राप्त हुआ और उन्होंने कैहाश में जाकर समापि ली। उस जमाने में भी, इस कि बातायात के सावन नहीं थे, हमने मारत की एक देश मान लिया या। है किन पूरीप को अभी वह करना है। यूरीप में एकता का खामान मीज़ह होते हुए भी कह एक नहीं के नक ही पम है, एक ही लिए है। माणाएँ अनेक होते हुए भी करीव-करीव एक-ची ही हैं। किर मी यूरीप एक नहीं है। इस उद्देश को हाथिल करने के लिए न बाने उन्होंने शाज तक कितनी छड़ाहर्यों छड़ी होगी। और अभी उन्हें कितनी छड़ाहर्यों छड़ी पड़ेंगी।

### हमें पश्चिम का विज्ञान सीखना है

इसका मतलब यह है कि राजनीतिक और समाज-खाल में वे इमते पिछड़े हुए हैं। मानव-खाल और नीति-खाल में मी हमारे पाव उन्हें खिलाने लायक सीतें हैं। अवस्थ ही इन झालों में उनके पाव लो अच्छी-अच्छी चीलें हैं, वे इमें लिनी हैं; फिर मी हमारा समाज-खाल उनते लागो है। विशान की सहायता से उन्होंने अपने नीवन का नाहरी स्तरूप काफी हर तक बरह दिया है, कहें सह्लियतें पैदा की हैं। सामृहिक स्वच्छता और बीमारों की तैया के अनेक सावन निर्माण किये हैं, वो हमारे पात नहीं हैं। वे वब हमें उनते छेने हैं। उनके जीवन में जो अच्छाई है, वह हमें उनते सीलनों हैं।

# हमारी चातुर्वण्ये कल्पना

हमें अपना पुराना समान-शाल और अवांचीन विश्वन को लेकर आगे बहना है। इस दृष्टि से मैंने भूभि-समस्या का इल हुँदूने की कोशिशा को है। दुनियाभर में को चीज नहीं है, वह यहाँ है। वह हमारे समाज की विशेषता है। उसमें सुराहरों हैं, किर मीनह चीज दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यह है, हमारी चातुर्वर्ण्यं की कल्पना, जिसका उद्देश्य है, स्पर्श-रहित समाज-पन्ना करना।

# ् ब्राह्मण अपरिव्रही ये

यणै-स्यवस्या के अनुसार विवादान करने वाले वर्ण को 'ब्राह्मण' कहा जाता या। ब्राह्मण अपरायद्दी होता या। बत्र से ब्राह्मणों ने अपरायह छोड़ा और वे ऐसे के पीछे पड़े, तभी से उनका पतन होता गया। किसी भी प्रोफेसर का पीच-सी या हवार रूपये बेतन मौंगान चार्त्ववर्णों में नहीं पैठता ( अपरीपार्ट को हो दिवा का अप्ययन और अपरायन करने का अधिकार है। लेकिन आव के विद्यात ऐसे के पीछे एडकर समाव के ख्वक होने के बवाय चीरिक यन गये हैं। इमारी करवना के अनुसार को बिता चिहान हो, उतना ही वह गरीव होना चाहिए। बदा भारी विद्यान, का भारी स्थानी होना चाहिए। यिद्यान का ग्रेस समाव पत्र में पहना चाहिए, जेवा कि आवक्त हो रहा है। आवक्त परिदार में चुसुएट क्रास्त लेकिन वो के मारी विद्यान प्रोफेसर वही जानस्वाह पति है। उन क्रासी में विद्यार्थ वो बहुत ही कमा रहते हैं। इसिंदर उनका बोह्न सत्ते हैं। इसिंदर उनका बोह्न साम पर पहना है। बद भारति पत्र होती है वो बन्चे के दूसरी है, सच्चे के सोपक बन बार्य, तो घर की क्या हालत होती है वो बन्चे के दूसरी है, सच्चे के सोपक बन बार्य, तो घर की क्या हालत होती है

### क्षत्रिय, समाज के सेयक

संत्रिय-वर्ण के होग समाब के रक्षक होते हैं। लेकिन उनका मी अपना पर्म है। मगवान रामचन्द्र ने बब बंगल बाते समय माता की शब्दा से आहा मीगी, तो माता ने कहा था: 'कहीं भी बाओ, मुख से बाओ । आखिर स्वियों को फ्रमी-न-कमी बंगल में बाना ही है। सबसे इदावरथा में बाना पहता है, लेकिन द्वाम अुश्वावरथा में बाना पहता है, लेकिन द्वाम अुश्वावरथा में बाना पहता है, लेकिन द्वाम अुश्वावरथा में बा रहे हो। कहीं भी बाओ, अपने पर्म का पालन परते हो। है हिन द्वाम अुश्वावर का करिय करते हो, किर भी एक दिन तुम्हें वह छोड़ना है। आवह हम पाँच साल के लिए अपने राज्य-कर्ता याने 'विवक' पुनते हैं। श्रीयों को यह वाता गाया था कि कुछ उम्र के बाद दुम्हें यहाँ से हरफर बंगल में बग्ना काहिए। किर जाहें तो हों तुम कुछ क्षप्रधान करो, अपने अनुभव के आधार पर कुछ लियों या बग्न प्रवा तुमरे स्टाहर होंगे। हम

तरह वे राज्य के 'पाळक' और 'सेवक' बन जाते, 'मालिक' नहीं ! उनकी सम्पत्ति दूसरे की याने प्रज्ञ की थी ! मरत ने कहा या कि यह मेरी सम्पत्ति नहीं है, रसुरति की हैं : 'सम्पति सब रसुपति के काही'!

١

•

आज के राज्य-कर्ताओं से भी यह कहना चाहिए कि यह सम्पत्ति प्रजा को है। तुम्हें तब तफ सिर्फ समाजती है, बब तफ कि द्वार बन नहीं नाते । हरएक को फिसी-म-फिसी दिन बन चाना ही है। वचनम में शावाओं के येट सबके साथ गुरु के आश्रम में शिक्षा पाते थे। किसान के बच्चे के साथ राजा का बच्चा पाल-पेशा जाता था। उन सबको गुरु की सेवा फरनी पढ़ती थी। सादगी से जीवन विताना पड़ता था। इन्म और इंदामा का उदाहरण तो हम तब बानते ही है। इसका मतक्य यह है कि बचनम में छनियों को साम कोतों के साथ उनके खेला रहना पड़ता था और फिर कुछ दिन तक राज्य करके बन नाना पड़ता था। इस तरह हमारी योजना ऐसी थी, जितमें श्रीवय केतक कितक 'सेवक' होते थे।

# वर्ण-व्यवस्था के दो तत्त्व

सभी धन्येवाले वैदय-वर्ग के अन्तर्गत ये। सभी पंचों में समाम मधद्री मिलनी वाहिए, यह अगद्दें था। एक दिन मेरे पात एक अप्ता आये, बो पर्ण-व्यवस्या में विश्वास करते थे, पर विनक्षेत्र बदन पर मिल के कपड़े थे। मेरे निवास करते थे, पर विनक्ष बदन पर मिल के कपड़े थे। मेरे निवास करते हैं, तो मिल के कपड़े कैसे पहनते हैं। कां-स्पवस्था तो वह कहती है कि सुनकर को सुनाई फरनी चाहिए, उपार को अते पनाने चाहिए, वर्मार को अते पनाने चाहिए, वर्मार को अते पनाने चाहिए, वर्मार को अते पनाने चाहिए, वर्मार्भ यही उनका धर्म है। तो वैदय की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सुनकर का सुना कपड़ा स्वरीदे, कुम्हार के मिट्टी के वर्तन हो ले और स्वार्थ के बनाये हुए ही जूते पहने। अव्यर वह सुनकी बनायी चीनें न लरीदकर उन पर वे चीजें बनाने की विम्मेवारी हालता है, तो वह अपने धर्म का पाटम नहीं करता। वर्ण-पर्म मानता है कि मींव के हरास्क की पैरा की हुई चीज स्वरीदा है, वो इस कर्म पर्म है। इस गाँव के द्वारा के जूते न लेकर घाटा के पूट स्वरीदा है, हो हम वर्ण-पर्म का पालन नहीं करता।

वर्ण-पर्म का दूषरा तस्त्र यह है कि सबको समान मबर्गी मिले, भेले ही यह बद्दे हो, प्यार हो या अनकर हो। नहीं तो हर कोई जिल बन्धे में ज्यादा मजदूरी मिलेमी, नहीं काम करेगा और बदना काम छोट देगा। अगर सबको पूरी रोबी मिले और दूसरे को एक से ज्यादा न मिले, तो हर कोई अपना-अपना धेवा करेगा।

#### आअ का उल्टा मामरा

िरवान प्रमुख करनादक हैं। बाकी सभी उसके मुद्दमार हैं। वह के सभी समें करते वाले कि लान बेली हो जिदमी विवाद थे। फ़ब्स अच्छी होते वर मिलान के साथ सभी सुखी होते और संकाल में उसके साथ सभी दुःखी होते थे। केकिन आज तो सभीमें रवर्ष बंड पड़ों है, मबद्दी भी कमन्दारा हो गंधी है। आज प्रोप्तेस्त, मंत्री और स्थापारी को क्यादा येवन मिलता है। सपते कम कितान को मिलता है। सुनियारी चींक यह है कि अभाज महेंगा हो गया, तो जीवन भी महेंगा हो साता है। टिक्न आज अनाव से प्यादा तंत्रकृषा देखी ही दूखरी बखुओं को कीनत है। विनके वाय वेश है, ऐसे सीत अनवर मूर्ल और स्थानों होते हैं। हसीलए ये तंत्रकृष्ट के अभाक वे ब्यादा पेरे देते हैं। यही साता है कि किसान फो अभाव देश स्थान के अभाव के स्थान पेरी एसता अभिक्त से होता है। आज यह स्वते जो अभेका तीया पर हमा करना अभिक्त स्वादा पेरी हमा करना स्थापक समस्थान होता है। आज यह वय उस्त हो गया है।

आब सबसे सुनियादी धंषा करनेवाले दाख्त को कम दाम मिलता है कीर तीर सुनियादी काम करनेवालों को ज्यादा तनस्वाह मिलती है। एक साल यव कील व दंद हो आई, तो देश का कुछ तुरुकान नहीं होगा। कित एक साल दोती दंद होगी, तो देश की नहीं क्वता । होने बातो को दो पढ़ा है। राज्यत तील, तो मान्स होना है कि रोती का महस्त कही अवस्तक है। हमाई के दिनों में तो कोलब दंद हो हो चांते और सबसे आवस्तक फाम फरने पढ़ते हैं। लेकिन जन दिनों भी पत्मी रोती वेद नहीं रहती है। उसके परेस एहाई भी तो नहीं हो सबसी। ऐसे सुनियादी काम करनेवाले को आब हम ससे एम सेवन देते हैं।

# . वर्ण-ज्यवस्था याने समान वेतन

इरएक को चाहिए कि वह अपना-अपना धभा करे और वन तक समाज ना न कहे, तब तक उसे न छोड़े। यह तभी हो सकता है, जब सबको समाज वेतन मिलेगा। अगर समान बेतन ना मिले, तो लोग अपने-अपने धंपे छोड़ देने। इसलिए वर्ण-स्थानस्थामें समान बेतन है ही। नहों तोबह वर्ण-स्थवस्था ही नहीं। वर्षहीं न समाज का मतलब सबका समान वेतन है। यह तभी हो सकता है, जब बेटा साथ का धंपा न छोड़े। वर्ण की करवना बर्ग की विरोधी है।

# इरएक को मोक्ष का समान अधिकार

हेफिन इमारी इस वर्ण-व्यवस्था में ऊँच-नीच का रोध आया और उससे उसका पतन हुआ। नाइम अपने को ऊँचा समझने उसा। ऊँच नीच की भावना से बर्ण-व्यवस्था दृषित हो गयी। छेफिन अपर उस भावना को मिटा-घर कोई अपना-अपना कमें अनासकि से करता है और सन कुछ मंगवान, को अपंग करता है, तो यह मोख पाता है। निष्काम कमें करनेवाल ग्रेसक वाता है। विकास कमें करनेवाल ग्रेसक मोख का अधिक अधिकारी बनता है। मोता कहती है कि इर कोई अन्ना-अपना कमें ठीक तरह से करके मोख का अधिकारी वन सकता है। पहछे इर्एक काम की निर्क्त वा आप्यारिम के मोख का अधिकारी वन सकता है। पहछे इर्एक काम की निर्क्त वा आप्यारिम को मोस का समझनी वन सकता है। पहछे इर्एक काम की निर्क्त वा आप्यारिम को मोस का स्वारत है। उसके इसके स्वार्थ हो स्वार्थ हो

#### सब खेती में हिस्सा लें

हणै-स्वरंधा का वन वह अवली चार था, तब खेती को प्रमुख स्थान दिया गया था । वेदों में कहा है कि वरको खेती करनी हो चाहिए । उससे हर पैया नहीं मिळता; छेफन को विच पैदा होता है, वह रहुमूल्य माना चाता है : इचिमित्र इपरम, विचे रसस्य चहुमन्यमानाः । वर्गीक वह नया उत्पादन है ! एक हमाने में माना चाता या कि चारों वर्ण अपना-अपना काम करते हुए सेती में थोड़ा-चा हिस्सा छ । सबको खेती की थोड़ी-ची सेवा करनी पड़पी भी। पुष्पी की माठा माना गया जा और हम सब उसके सेवक हैं।

हमारा आदर्श यह होगा कि अब न्यायाधीश भी चार घण्टे खेती का फाम फरेगा और चार पण्टे न्यायदान फरेगा । यकीछ चार पण्टे वकालत करेगा और चार यप्टे खेती भी करेगा । इन नरह जमान के हरएक सदस्य को क्षेत्री , करनी होगी । इससे हरएक को आरोप्य मिन्नेगा । खेती के राम्पर्क से, परमेरवर के संपर्क से क्ष्मा काम होगा । एक समाना ऐसा या, जब ब्राह्मा भी कृषि करते से, गाम पान्ते से । प्रमाणों में कहा है कि सरमकाम को बताया गया था कि नस्की चार को गीएँ एक हजार बनने तक व से लीत करनी है । ब्राह्मण कारी और एक हजार बनने तक व से लीत करनी है । ब्राह्मण सामित और जान का जावन समझकर खेती करनी है ।

सबको अपना-अपना काम करते हुए मोध का समान अधिकार, सहको समान बेतन, ऊँच-नीचता की मावना का अभाव ही वर्ण-व्यवस्था का सार है।

काम और दास में चोरी

लेकिन बन से यह व्यवस्था दूर गयी, तभी से खेती में सबसे कम ऐसा
मिसने तथा। पीरे-पीरे खेती औमानों के हाय में चली सथी। आज यहीं चालीस
प्रविश्वत मनदूर खेती पर काम करते हैं, किर भी वे कमीन के मालिक नहीं हैं।
छोम करता कि पाय कम करते हैं कि महत्य कम चालता है, अग्रामाणिकता से
फाम करता है। मनदूरों का प्रतिनिधि होते हुए भी मैं इस बात को बक्क
करता है कि वह अप्रामाणिकता ने काम करता है। लेकिन हरका कारण नहीं
है कि उसे पूरा खाना नहीं मिलता। बिस वायीन पर वह बात परता है, उस
समीन का वह मालिक न होने के कामण उसे विक्र आश-पानन घरना पहला
है और वह अपनी अनल का उपयोग नहीं कर बकता। तेते कमने-कम दान
मिलता है। मालिक और भी कम देते हैं, न्यीक खायां बढ़ यारी है। मालिक
दाम में और मनदूर खाम में चोरी करता है। हमने आप मनदूर को देन के
समान बनावा है। बिस तरह बैस वायों के खेत में साम करता है, किर भी
सोता हो। मी मिलता, तभी तरह मनदूर को पुर पैरा की हुई कुन्छ
सान बा कम नहीं है। इस तरह मालिक और मीए मुद्दार हो। एक-पूर्वर को ट्रेस क्रम

विट यह सब बदलना है, तो को उसीन गरीनों से शीमानों के पान आवी रे, तमें नेदारीन मददूरी के पान पहुँचाना चाहिए १ आब मदरूरी को संस्था बद गयी है, टेरिन हमारी संस्कृति के अनुवार महदूर सबसे दम होना ्रचाहिए । वैश्य वर्ण सबसे अधिक होना चाहिए बाने समाज में उद्योग करने-चालों की सरवा अधिक होनी चाहिए ।

#### भारत का करूणा का मार्ग

यह फाम करूल या कानून से किया जा सकता है; लेकिन दोनों मार्ग हमारी समता के लिलाफ हैं। येरा तो करणा का राखा है। अरहर यह आदेन किया चाता है कि दान दिलाक में लेनेवालों को दीन बना रहा हूँ। लिकिन दान से लेनेवाला टीन नहीं होता। बंकरावार्य ने कहा है कि दान म्माइनामा—दान का प्रतल्ज है सम्बक्त विवाद । दान करना हरएक का फर्तंथ और धर्म है। दान न करनेवाला धर्म निव्दिन हो बाता है। प्रवन्त कर करनेवाला धर्म निव्दिन हो बाता है। प्रवन्त करनेवाला धर्म निव्दिन हो बाता है। प्रवन्त करनेवाला धर्म कहना हरण के भीमानों को प्रति के बिलाना चाहिए, स्वीकि उनसे सरीब दीन बनते हैं। मैं तो कहना हूं कि बमीन देना श्रीमानों का कर्तन्य है, स्वीक्ति वर्ग का प्रकाश और पानी को तरह बमीन दीना श्रीमानों का कर्तन्य है, स्वीक्ति वर्ग का प्रकाश और पानी को तरह बमीन भी ममबान की देन है। मैंरे मार्थ से न गरीब दीन बनते भी ममबान की देन है। मैंरे मार्थ से न गरीब दीन बनते भी ममबान की देन है। मैंरे मार्थ से न गरीब दीन बनते भी ममबान की देन है।

में श्रीमानों से कहता हूँ कि बमीन परमेश्वर की पैदा की दूद चीज है। उस पर तकका समान हक है। अच्छे या बूरे तरीके से वह आपके पास आपी है, फिर भी वह परमेश्वर की ही है। इसकिद दान करना आपका वमें है। यह में आपे-सम्मत्ना के अनुसार कह रहा हूँ। बमीन का मनका हमारे देश से वाने करका से हक करना चाहता हूँ। इरएक वेशनीनता के का माने प्रकार में हमाने किया प्रमान के स्वानित हो को स्वानित की पहला चाहिए। समाज में सुद वर्ण कम्प्से-कम रहे और वैदय वर्ण बदना चाहिए। इसकिए मजदूर को बमीन का मानिक बनाना चाहिए। इसित हम अपनी मानीन सम्प्रता को टिका सकते हैं। हमारो जागेन में बो फानियों है, वह हमें विज्ञान की सहायता से दूर करनो है। बनीन के अंदर छियों गुत सरस्यती को बाहर लाना, अन्जो साद ओर बीच देना, यह वह हम विज्ञान की मदद से हो हो हम सकते हैं। इसमें हमें पाश्वास्तों के शाहर काना कि स्वर में हम हमें विज्ञान की मदद से हो कर सकते हैं। इसमें हमें पाश्वास्तों के शाहर को अमाना है।

# सभी इस काम में जुट वायँ !

में मानता हूँ कि मेरा काम बुनियादी है। मेरा काम भान के लिए रामिक, दीवत बदानेवास्त्र और खांति के स्थिर उपयुक्त है। वह हमारी सम्यता की रक्षा फरनेवास्त्र और संकृति को बदानेवास्त्र है। इसिएर यह सब दलों का काम है। इस तर इसने सब दलों के स्थिर एक स्टेरफार्म तैयार कर दिया है। समाववादी कहते हैं कि विनोवा बमीन के मस्टेर को हर करने पा काम कर रहा है, याने हमारा ही काम कर रहा है। मैं कहता हूँ, उस है। इसिएर आप मेरे काम में जुट बाइये। वतर्यवाकों कहते हैं कि विनोवा हमारी सम्यता के अनुसार काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि सब है, इसिएर आप भी मेरे काम में जुट बाइये। किसिस्ता है कि सब है, इसिएर आप भी मेरे काम में जुट बाइये। किसिस्ता है कि सब है, इसिएर आप भी मेरे काम में जुट बाइये। किसिस्ता है कि तिनोवा हमारा ही काम कर रहा है। मैं कहता हूँ कि सब है, इसिएर आप भी मेरे काम में जुट बाइये। ववादवास के कहते हैं कि विनोवा गांधी-तरवाम के अनुसार काम कर हा है। मैं कहता हूँ कि सब है, इसिएर आप भी एस

इस नाम में बहुत कारे कुट बाते हैं, तो इम रुपे से रूपा क्या कर यह साम कर सकते हैं। इसने इमारे दूसरे मसके भी इस हो में दिय में एकता साध्य सहते। प्राचीन काल से इमारी वही रूपा में एकता साध्य है। इस हो एकता साध्य है। इस हो एकता साध्य सहार के लोगों ने उदाया है। इस हिस एकता सा असम है। इस हिस एकता का भी रूपा में मुझा है। इस हो में प्रकात का में रूपा का नाथे रखता है। अस हो हो हमारी प्रकात की भी हम हमें उस हो सारे, एक सेल खतम हो जुना। इस सेल में बो इस्तेश के मूं इस हमारे हैं। इस सेल में सेल हमें उसे मूं इस हमारे हैं। इस सेल में सेल हमें उसे मूं इसार हैं। सा मान इस सेल की इस हमें उसे मूं इसार है।

जीनपुर २३-४-१-२

# देशवासियों से सहयोग की अपील

विश्रष्ठ वर्षं गर्मा के दिनों में मैं तेल्याना में घूमता या। वहीं जो विकट समस्या खड़ी थी, उसके बारे में मेरा चिन्तन रोब चल्दा था। एक दिन इरिजनों की मौंग पर मेंने प्रामवाओं से भूमि-दान की बात कही। गाँववाओं ने वह बात मान की और मुझे पहला मूमि-दान मिला। अव्याद अप्रैल का यह दिन था। उसके बाद भूमिदान-यह की कहरना मुझे पूझी और उसे तेलंगाना के दीरे में मेंने आजमाया। परिणाम अच्छा रहा। दो महीनों में बारह हजार एकड़ जमीन मिली। मेरी खबाल है कि उससे वहीं की परिरियति मुलताने में बहुत मदद मिली। सारे देश पर उसका असर पड़ा। आब इस देलते हैं कि तेलंगाना प्रा चालावाण काफी शांत है।

गांधीजी के बाने के बाद अहिंसा के प्रवेश के हिए मैं रास्ता डूँदता रहा ! मैबात के मुख्यमानी की बसाने का खबाल इसी खबाल से मैंने द्वाप में लिया था। उसमें कुछ अनुमय मिला और उसी आशार पर मैंने तेलंगाना में बाने का साहत किया। यहाँ भूदान-यह के रूप में मुझे अहिंसा का साक्षात्कार हुआ।

#### गंगा-प्रवाह

तेलंगाना में जो भूदान मिला, उसके पीछे नहीं की प्रश्नभूमि थी। उस प्रश्नभूमि के अमान में बाग्यद हिंदुस्तान के दूचरे हिस्सी में यह करनता चले या न चले, इत बारे में बंका हो सकती थी। उसके तिरसन के लिए दूचरे मदेशों में यूदान-यह आवमाना बस्सी गा। योवना-आयोग के सामने अपने विचार रखने के लिए पण्डित नेहरूजी ने भुझे निमंत्रण दिया। उस निमंत्र से में पैदल-यात्रा के लिए निकल पड़ा और दिखी एक दो महोनों में करीन अतारह इतार एकड़ अमीन मुझे मिली। देखा कि अहिंसा को प्रवेश देने के लिए जनता उसकड़ है।

#### पचीस लाख का संकल्प

उत्तर प्रदेशवाले सर्वोदय-प्रेमी कार्यकर्ताओं की माँग पर मैंने भूमिदान-पश का उत्तर प्रदेश के व्यापक क्षेत्र में प्रयोग आरम्भ किया। इस प्रदेश में एक टाख से ज्यादा देडात हैं। हर गाँव में कम-से-कम एक छवेंद्य-परिवार वराया बाय और एक परिवार को कम-बेबी पाँच एकड़ बमीन दी जाय, इस हिसार से पाँच टाख एकड़ बमीन मात्र करने का सकत्य किया गया। वावजूद हसके कि शिच में तीन महीने बहुत सारे कार्यकरती खुनाव में व्यक्त ये, छोगों का सह-वीग अच्छा रहा। एक व्यक्त एकड़ तक इस पहुँच वये। में तो इसमें ईश्वरीय सेकेत देखता हूँ। मेरे बहुत सारे छाथियों को भी ऐसा ही छगा। नतीबा यह हुआ कि सेवपुसी के सर्वोदय-सम्मेलन में सबने मिलकर सारे हिन्तुस्तान में अगाले दो लाख के अनदर कम-सोन्कम पांसी का खाल एकड़ बमीन प्राप्त करने का सेवंह्य विशा वे क अनदर कम-सोन्कम पांसी का साह्य हो सारी है।

पचीच लाल एकड़ से हिन्दुस्तान के मूमिहोनों का मसला इल हो बाता है, ऐसी बात नहीं। उसके लिए तो कम-से-कम पॉच करोड़ एकड़ बसीन चाहिए। लेकिन प्रथम किस्त के तौर पर अगर हम पचीच लाल एकड़ कर छेते हैं, और हिहुस्तान के पाँच लाख गाँवों में ऑहिया का संदेश पहुँचा देते हैं, तो सूमि के स्थायोचित वितरण के लिए जरूरी ह्वा तैवार हो बायगी, ऐसा गैरा विद्याद है।

दाताओं में दायरी, सुदामा और सपेदछीय छोग में नमीन पड़े प्रस्तकारों और बमीदारों से तो मौबता हो हूँ, छेकिन छोटे-छोटे प्रारक्कारों से भी हबसे हाथ बैंटने की प्रारंका की है। मुझे यह बताने में खुची होती है कि बड़े दिखाले इन छोटे छोगों ने बहुत प्रेम से मेरी प्रारंका मान्य की है। हस यह में पई डावरियों ने अपने बेर दिये हैं और कई सुदामाओं ने अपने वें बुछ समर्थित किये हैं। यह मेरे ह्या एफ चिरसमर्थी मान्य-नाथा हुई है। इसमें दृश्यों को आयोगों रोगा मिनी है और श्रीमानों को असमन्त्राद्धि और स्थामन-निरक्त की।

मुझे मूमि कब तरह के छोगों ने दी है। हिंदुओं ने दी, मुस्टमानों ने दी, और सारे पर्मवालों ने दी। बो खब तरह से 'खब हारा' मिने शारेंगे, उन हिंदिनों ने भी टी। बिनका भूमि पर अधिकार नहीं माना वाता, ऐसी दिखों ने भी टी। देनेवालों में सब तबस्तों और सब दलों के लोग धार्मिल हैं। दरिहनारा<sup>दर</sup> को अपने कुटुम्ब का एक अंश समझकर इक के तौर पर दिया बाय, ऐसी मैंने मौंग की। और उसी भावना से लोगों ने मुझे बमीन दी।

# हमारे तीन सूत्र

हम विनय से, प्रेम से और बस्तुरियांत उमझाकर माँगते हैं। हमारे तीन सूत्र हैं: (१) इमारा विचार उमझते पर अगर कोई नहीं देता, तो उनसे हम दुःखी नहीं होते; स्थोरंक हम मानते हैं कि बी आब नहीं देता, वह करू देगा, विचार-बीच उमें वमैर नहीं रहता। (२) हमारा विचार उमझपर अगर कोई देता है, तो उनसे हमें आनंद होता है, क्योंकि उनसे सब ओर उद्मावना पैदा होती है। और (३) हमारा विचार उमझे बरैर, किसी द्वाय के कारण अगर कोई देगा, तो उससे हमें दुःख होगा। हमें किसी तरह जमीन बटौरना नहीं है, बहिय साम्ययोग और स्वॉदय को इति विमाण करती है।

### तिहरा दावा

में मानता हूं कि यह एक ऐसा कार्यकाय हमें मिला है, जिसमें सब दलों के लोगों की समान प्रश्नमूमि पर काम करने का मीका मिलता है। होग कांग्रेस को ग्राव्ह की पात करते हैं। ग्राव्ह को तो सभी संस्थाओं को बरूरत है। केकिन फांग्रेस का नाम हस्तिष्य किया लाता है कि वह बड़ी संस्था है। मेरा विस्वास किये का नाम हस्तिष्य किया लाता है कि वह बड़ी संस्था है। मेरा विस्वास किये की स्वप्तादें मेरा विस्वास किये की संप्तादें और स्वप्तादें नी की संप्तादें अप के बहुंगा और सम्बंध क्षाव्य को अवनाव्य ही मेरी प्रार्थना एक बहुंगा और सम्प्रेष क्षाव्य को अवना हिंगी ये हुंग अमेर सम्प्रेष के स्वप्तादें के अपना हिंगी ये हुंग काम को स्वप्त कर आर्थिक सेन में अहिंसा की प्रविद्यापता है। मेरा हर काम के लिए तिहरा दाता है: एक तो यह कि, यह माराजीय सन्यता के अनुकृत है। दूसरा, इसमें आर्थिक और सामाजिक कांति के बीज हैं। और तीस्य यह कि, इससे दुनिया में शांतिन्यायानों में मदि मिल सकती है। और तीस्य यह कि, इससे दुनिया में शांतिन्यायानों में मदर मिल सकती है।

#### सहयोग की याचना

में जानता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान के सामने कोई कार्यक्रम रखने का मेरा अधिकार नहीं । छोगों को आदेश देनेवाला में कोई नेता नहीं हूँ। में तो ग्रामीणों की तथा को ही अपनी प्रमार्थ-तावना समझनेवाल एक भिन्नमार्थी मनुष्य हूं। आज अगर गांधोजी होते, तो में इस तरह लोगों के सामने उपस्पित ही न होता; शक्त नहीं देहात का मंगी-काम और नहीं कांचत-मुक्त खेती जा प्रमोप करता हुआ अपको दोखता !- खेलिन परिस्पितवस मुसे बाहर आना पढ़ा, और एक महान् यह का पुरोहित बनने की पृष्टता करनी पड़ी हैं। यह भूपता बारता हो मो हो, परसेखर को समर्पित कर मैं चय माई-बहनों से सहसाम कर रहा हूं।

भकवरपुर ( जीनपुर ) २८-४-१५२

# भूदान मजदूर-आन्दोलन है

: ३७ :

इनारों बरही से यह प्रानव-समूह इस पृथ्वी पर जिन्दगी यसर फरता आ रहा है—जाना, पीना, सोना तथा और भी ऐसी कुछ वुनिवारों चीं में, सो दूनरे बानवरों में हैं, मनुष्य में भी वायी बाती हैं और पुराने बमाने से लेकर आज तक और हरएक देश में चल्ली आयी हैं। लेकिन वाली के मानव-बीयन का और जानकर सामृहिक कीवन का दोने वा बटकता रहा है। वह इहार शाव कहते का मानव मदि आज दश वुनिया में काने तो उसे दुनिया बहुत बरशी हुई नबर आयेगी। आज की बहुत-सी बातें, आज की मायाएँ, आज के शामिक बीवन के तरीके और हमारी आज की बहुत-सी शमस्यार्थ वह समझ भी नहीं सफेगा। वसे यह दुनिया अशीय-मी कोगी। वसके बमाने में दूसरे मरावे में, दिखा। और अदर भी अलग थे। आज में मरावे नहीं रहे, हराविष्ट में बिनार और ये प्रान्द काल नहीं चल्लो। आज नये मरावे पेड़ा हुए हैं, उनके विद्य नये दिखार और पेट सम्बान ही चल्लो। आज नये मरावे पेड़ा हुए हैं, उनके विद्य नये दिखार और में पान्द खांक नहीं चल्लो। हुआ है। उत्त-उस जमाने में उस-उस समाज का मन एक तरह से काम करता या। आज के जैसे आवातमन के साधन उस समय मौजूद नहीं थे। एक देश से दूसरे देश में खबरें पहुँचने में काफी साल लगते थे। आज तो हमारे पास बड़े-यड़े साधन मौजूद है, सबरें फीरन पहुँच बाती हैं। और दुनिया के समाचार एफ काह दैउसर इस नित्य बान उसते हैं। पुराने बसाने में ये सब सामन नहीं थे, किर मी सभी एखी पर जहीं-जहाँ मानव फैला हुआ था, करीब-करीब एक ही तरीके से मानव का मन काम करता रहा।

### एक साथ धर्म-संस्थापना की प्रेरणा

हम दाई हवार साल पहले का कमाना है, तो हमें प्राल्य होगा कि उठ समय सारत में वैदिक, बीद और जैन-धमें की विचार-चारा चलती थी। साम में लाने-पीने जैती मामूली वातें तो चलती ही यीं, परत एक प्रेरणा ऐसी काम कर रही थी, जिसका मूल रूप स्थापना हुद और महाबीर बने। उन्होंने धमें-सस्थापना की। उसी तमय चीन में भी लाओरले, कन्त्रपृशियव सादि 'साओ' के बारे में विचार करते थे, जिससे वहीं भी पमें-संस्थापना हुई। याने वहीं के लोगों को उस समय वैसी ही भूल लगी थी, जशादि चीन और दिख्लान एक-दूसरे के बारे में बहुत कम बानते थे। उसी धमाने में दरान और किलसीन में हमें उसी प्रकार को प्रेरणा का दर्शन मिलता है। इंशन में जसपुद्दान की और मिश्र में मुसा और फिल्स्सीन में ईसा को हम देखते हैं, किस्सीन काली, महूरी, इंसाई खादि धमों को स्थानना की। याने उन दो सी, तीन औ। सी साल के सन्दर हुनिया के सभी देशों में पंते संश्री सी सी के सन्दर हुनिया के सभी देशों में पंते-संस्थापना का कार्य होता रिलाई देता है।

आखिर सभी मानवों को धर्म-संस्थापना की यह एक ही प्रेरण कैसे मिछी ! इसका बवाब बही हो सकता है कि व्यक्ति के मन की तरह समाज के मन को भी परमेश्वर से प्रेरणा मिछती है। जब मुसा काम कर रहे होंगे, तब उन्हें माइम भी नहीं होगा कि दूसरी तरफ छाओरसे काम कर रहे हैं। उस समय एक तरफ की खबर दूसरी तरफ जाने में सेकहों बरस स्याते थे। फिर भी एक अव्यक्त इवानी फैल वाती यो, बिसका काल एक सर्वान्तयांमी, सर्वभिरक परमेश्वर हो हो सकता है। यदि हमें 'पर-मेश्वर' शब्द एसंद नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सब दुनिया को 'विवेक-राचि' (कानस ) सबके समान भेरणा देती है। 'चाहे हम परमेश्वर कहें या विवेक-राचि कहें, एवंद दो है, पर क्यें एक हो है। परमेश्वर शब्द हम अधिक सहराई में नहीं हा पढ़िय कहें हम अधिक स्वार्ध है और विवेक-राक्ति कहने से स्वती गहराई में नहीं हा पायें।

#### एक साथ ध्यान-चितन की प्रेरणा

आहे चलकर हम आठ हो या हजार साल पहले का समामा है है उन समय धर्म-संस्थापना की नहीं, बल्कि उपासना की, ध्यान की, चितन की बाते मन की शक्तियों को एकाम करने और उनका विकास बरने की देशा पिस्ती थौ । उन्हें 'मिस्टिक्चिन' ( Mysticism ) या मिक का युग कहा जा सकता है । उम समय कई संत पुरुष ( मिरिटक ) पेदा हुए । सिर्फ भारत में ही नहीं, बहिक दनिया फे बहुत सारे देशों में—बैसे मिख और इटली में मी—पैदा हुए। हर जगह उसी तरह का ध्यान, वही चिंतन और यैसा ही तसखर दिलाई देता है। याने मन के अंदर को शक्तियाँ थीं, उनका आहान फरके हिन्दगी की द्यक्ति वाली बनाना और उसका उपयोग दुनिया की मलाई के लिए फरना उनका उद्देश था । यह आध्याध्यक संशोधन-कार्य चळ रहा था । तुलसीदार और सरशक की तो उत्तर प्रदेशवाले अच्छी तरह बानते हैं। उन्होंने पर्यन करके अपने दिचार फैटाये । आज हम उनकी महिमा बाते हैं । वैसे ही छंड दक्षिण मारत में भी और यूरोप में भी देदा हुए, देकिन इम उन्हें जानते नहीं। यूरोप में पई संन्यासी और संन्यासिनियों ने प्यान तथा उत्त्राशादि से धरीर को बरेदा देकर साधना की, फिर खाहे उन्होंने मेरी का प्यान किया हो प रोधनी का या आंग का t

दस बनाने में सभी को मानस-शास्त्र में क्षेत्रोधन करने की प्रेरण मिली थी। जैसे टाई हजार साल शहले समात्र की कारण के मूल तस्त्र की प्रेरण स्दरों दूई थी। सदसी समान प्रेरण होना, एक ही इन्हा से सरके मन . बाप्तत होना अश्रीप्र घटना है [ इच्हर के संतों को उधर के संतों की कोई खश्रर नहीं मिछती थी ! फिर भी एक समान प्रेरणा ने सबको उठाया—सबको बताया, सबको हिल्ल दिया ।

# स्वतन्त्रता, समता और न्याय की भूख

ऐसा ही दृश्य दुनिया में लगभग सी-डेद सी साल पहले हमने देखा। अब यातायात को सहस्टियते पैदा हो चुकी थीं। सत्र तरह की खबरें एक-दूसरे को बहुत कम समय में मिलने ख्वा । दुनिया में समता, न्याय और खतंत्रता की बात बोली जाने लगी। इस देखते हैं कि जीवन में समता लागी चाहिए, इरएक को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, यह उहेश्य आब सबको बेरित कर रहा है। लेकिन यातायात के ये सब साधन होते हुए भी एक देश के आन्दोलन से ही दूनरे को प्रेरणा मिली है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सबको अलग-अलग रूप से समान भैरणा मिली ! उस समय समाज के जुनियादी तत्त्वों का संशोधन हो चुका था। योच के काल में मन को शक्तियों का उन तस्त्रों को अमल में लाने के लिए कैसे उपयोग किया वा सकता है, इसका भी संशोधन हो गया। अप देशा समय आया, जब अपनी इच्छा से जो धर्म-संस्थापना हो सुकी और उसके अमल के लिए मन को शक्तियों का जो संशोधन हुआ, उसके आधार पर इम वे मूलभूत सिद्धान्त समाज-रचना के लिए काम में लायें, जिनसे आस्मा में भीजदा राक्ति का राधास्कार होने की इच्छा हुई। सबमें एक ही आरमा समान रूप से है, इस आध्यासिक तस्य को तो हमने प्राचीनकाल से मान ही लिया था, लेकिन अब उस तस्त्र को जीवन में लाने की बात थी। उसे मानते हुए भी इमारे बीवन में आज तक तन प्रकार के भेद हैं, दर्जे हैं, छुआछूत आदि वातें भी है।

सबके अन्दर एक समान ज्योति है, इसकी खोज तो सारी दुनिया कर जुकी यी और उसके लिए मानसिक बृचियों का संघोधन भी हो चुका था। लेकिन अब ऐसा समय आया या कि बीवन में यह समता मत्यस कर में लाने की बात यी। हर बगह यही एक-सी भूख लगी थी। स्वतंत्रता, समता और न्याय की बातें दुनिया के हरएक देश में कैशी हुई यीं। यदि हम ठीक टंग से, बारीकी से और तटस्थ होकर देखें, तो हमें माह्म पढ़ेगा कि हरएक देश में यह विचार स्वतंत्र रूप से फैजा ! बिस तरह स्वेरे-स्वेरे अयोध्या का मुर्गा बाँग स्याता है और नागपुर का मुर्गा मी उसी तरह बाँग स्याता है, स्वाँद्य के कारण दुनिया के सभी सुर्गा को समान प्रेरणा मिलती है । इसी तरह इस बानाने में भी ऐसी समान प्रेरणा सबको मिली ! जां, आब एक बात हुई है, साल की गाँत बहु गाँधी है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ ! इसका मतकब यह है कि को काम पहले दो सी साल में होता था, अब यह चाँच वर्ष में होने स्या।

#### , कांग्रेस के उद्देश्य

में और निकट आर्ज । हम वाट-क्कर बात पहले की बात देखें, तो माद्रम पहता है कि दुनिया के कई देखों में एक-ख कात मारम्म हुआ । हिन्दुस्तान में क्षतित का फान मारम्म हुआ, हिन्दों देश के बनी मान्तों के लोत, क्षती भर्मों के लोत और अपेंज बक धरीक में । आजारी की देशका मदर करना अपेंज का उद्देश्य था । उसके पहले भी हिन्दुस्तान के लोगों की यह मूल भी । पत्न पहले ऐसी अनस्या होती है कि क्या रोहर अन्तों भूत मकर करता है। पर कप उनमें योजने की द्यक्ति आर्ती है, तो यह मौंवता है। किर यहा होता है, तो सुद रोहों बनाकर का लेता है। सानव बैने-बैने आगे पहला है, वैत-ही-बैत वह अन्ते जिनार का मजायन जरकर कर के और अधिकाधिक महर की।

आजारी हाटिए यहने के लिए हमारा अरना शान तरीका था और मग-भान की कुरा से हमें उसके थिए एक उचित नेता भी मिले थे। इसम से मुळ होने की आजारी की ऐसी हो प्रेरण उस समय दुनिया के सभी मानरी की मिली भी। उस ममय कमिस के मानी थे: आजारी, सनता और उक्तानीवर्ग का अनाय! टीक उसी समय करेसते हैं कि सुनरे देखी के गामने, की पायकीय आजारी का ऐसा मसला नहीं था, मक्तूने की समस्य आयी। हांकिर पूरी में मक्तूने की आजारी दिस्तने का आपरीकन दुक्त हुआ। दुनिया के सम चाहिए । यह आदोळन वहाँ चळा। आज तो पहळी गई को सर्वत्र 'गई-दिस्वर' (May day) मनाया चाता है। मक्दूर-आंदोळन और कांग्रेस की मृत्ति में कोई फर्फ नहीं है। सिर्फ परिस्थितियों का फर्फ है। परतंत्र होने के कारण हमने राजकीय आजारी को ज्यादा महत्त्व दिया। लेकिन हमारी आजारी की लगहा में हमारे लोग भी उद्देश्य ये। सब तरह की समानता, न्याय, कियों तथा हरिसनों की आजारी के प्रस्त, जैसी समी वीं उसमें थीं। उन सबका प्रकाशन कांग्रेस के सिर्स हुआ था। उसर मकदूर-आंदोळनों में भी ये ही वातें थीं। हमारा ज्यान्दीलन सजदूर-आंदोळनों में भी ये ही वातें थीं।

आब 'मई-दिवस' के निमिच में कह रहा हूँ । मैंने आब को फाम उठाया है, बह भी मबदूर-आंदोलन ही हैं । जो चबसे कमबोर हैं, जो वेबमीन और बेबबान हैं, उनका यह आंदोलन हैं । अक्सर मबदूरों के आंदोलन हाहतें में होतें हैं । यूरोप में तो किसानों के भी आन्दोलन हुए हैं । लेकिन हिन्दुतान में प्यादातर शहरों में ही ऐसे आंदोलन हुआ करते हैं । गींव में मबदूर अयंत कर्सगीतत हैं । 'जैन कामब्रित महिंद निमें के प्राप्त के स्वाद के स्वाद

मुझ पर आक्षेप किया बाता है कि मैं सिर्फ नीचेवालों को जार उठाने की बात फरता हूं। समुद्र-स्नान से सब नदियों के स्नान का पुष्य मिल बाता है। किर नदियों में अक्ष्म स्नान करने की बस्रत नहीं पहुंची। उसी तरह यह काम है, बमर्ते कि वह करने का दंग ऐसा हो कि बिससे एक को लाम और पूरों को हानि न हो। अगर हम ऐसा तरीका अध्वियार करते हैं, तो सारा का सात समाब कैंना उठता है। सर्वोदय का, अहिंसा का तरीका ऐसा है कि जिससे बादी के सब लोग स्वर्ग केंने के बाते हैं। किसीने मुझने पूछा या । कि शाप मध्यम श्रेणीवाली या शहर के मुबदूरों के लिए स्था फर रहे हैं?' उस समय मैंने मुजाक में कह दिया या कि तुनिया के सब ममने हर फरने का मैंने ठेका नहीं लिया है। लेकिन बहुती विनोद या। पुरुष्ठि साधे सब सपे, सब साधे सब साथ। इस तरह मैं-तो एक बाताबरण निर्माण करना ; बाहता हूँ, डिसमे समारा, न्याय, भूतदवा और सहानुभूति की हवा फैठ बाय तथा उससे बाकी के मसले अपने-आप हरू हो साथै। यदि न भी हों, तो केवल करा-सा आंद्रीकन करके हरू किये वा सकें।

भुदान की ओर देखने की अनेक दृष्टियाँ

मेरे काम की ओर देखने की अनेक दृष्टियाँ हैं। छेकिन मई-दियस के निमित्त मेंने यह एक दृष्टि आपके सामने रखी कि मेरा आंदोलन मजदुर-आंदोलत है । मैं ख़द अपने को मजदूर मानता हूँ । मैंने अपने जीवन के, जवानी के ३२ वर्ष, को 'बेस्ट इयर्स' कहे जाते हैं, मजदूरी में विताये । मैंने तरह-तरह के काम किये हैं, जिन कामों को समाज हीन और दीन मानता है-जिनकी कोई . प्रतिप्रा नहीं है यंद्यपि उनकी आवश्यकता बहुत है-ऐमे फाम मैंने किये हैं। . जेते : भंगी-काम, बटई-काम, खेती आदि । आज गांधीजी नहीं है, इसिटए में बाहर निकला हूँ। अगर वे होते, तो में बाहर कमी नहीं आता और आर मुझे किमी मधदूरी में मम पाते। कमें से में मजदूर हूं, यशप जन्म से बाहाम याने ब्रह्मनिष्ठ और अपरिव्रही हूँ । ब्रह्मनिष्ठा तो मैं छोड नहीं सफता । किसी भी काम की ओर देखने की इरएक की अपनी अलग-अलग दृष्टि होता है। तुलंगीदासभी ने लिखा है कि वहाँ राम खड़े हुए वे, वहाँ उन्हें देखनेवाले विष तरह के होग थे, उम तरह से उन्होंने राम की ओर देखा । जाकी रही भावना बैसी प्रभ मरति देगी तिन तैसी । जो फाम व्यापक होते हैं, उनके अनेक पहल होते हैं। इसीटिए उनकी ओर कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। मेरे फाम से भूमि की समस्या इस हो सकती है। अन्न के उत्सदन में शृद्धि हो सकती है, न्याय बढ़ सकता है। आमी वा सगठन हो सकता है। राजकार पर उत्तका अन्छ। असर हो। सकता है। लोगों में धर्मभावना का विकास ही

. सकता है। होगों की अविकसित और गुँत धर्म-मानना को, दान और दया फरने की बृद्धि को बाहर लाश बा. सकता है। मेरे फाम की. ओर धार्मिक कार्य और मारत को पद्धि के अनुकूल कार्य है, इस दृष्टि से मी देखा बा सकता है और इसे एक बड़ा मारी मक्दुर-आन्दोलन भी कहा बा सकता है।

परमेश्वर की प्रेरणा से कार्यारम्भ

यह सब मैंने किया नहीं, मुझे करना पड़ा है। हैराबाद के 'संबंदयसम्मेळन' के बाद मैं एक अहिसक निरीक्षक के नाते तेर्लगाना गया था। यहाँ
के आतंक को नष्ट करने के लिए, सरकार राजाना । वेष करीड़ कराय क्ष्में
करतों भी, फिर भी बह नष्ट नहीं हुआ था। इसलिए अहिसा वहाँ
कैसे काम कर सकती है, यह देवने के बादते मैं नम्र माब से गया। मैंने
पहाँ की परिश्यित देवले और मुझे मानो स्वन्ना मिली कि किसानों की
कमस्या हाय में लेनी होगी। बो लोग खेती में मकर्री करते हैं, परन्तु
बेबमीन है, उनका भक्त उठाना होगा। मुझमें वास्तु नहीं थी, किर भी बुझे
बह काम केना पड़ा। नहीं तो मैं दरयोक साथित होता और वस को मुख्ता।
मेंने होचा कि जब परमेश्वर मुझे यह बेरणा दे रहा है, तब इवं काम को पूरा
करने की तायत भी देया। यह मानकर मैंने इह काम को उठाया। ईरबर
पर याने आप सब पर अद्या एककर मैंने यह काम किया है। बो परमेदवर मेंसे
मौतने की प्रेरण दे रहा है, वह आपको देने की देया। यह एकतरफा नहीं,
करता, विक्षक स्वापक और सब को बनेनाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। यह
अहिंगा या तरीका है।

हम सुपंथ हॅंगे

हुनिया के कई देशों में कृपक-मबद्दों के भी आंदोकन चेले, लेकिन मारत में किमीने उनकी ओर धान नहीं दिया। विकं कम्युनिस्टों ने तेल्लामा में उनकी ओर पान दिया। साकी तो खब सहर के मबद्दी के आर्टीकन हैं। दुनिया में इरएक ने अपने-अपने देशों है का खबाल को इल किया है। देशिन उनका तरीका बेदेबा है। में उसे नहीं पाहला। मैं मानता हूँ कि उससे न तो कभी दुनिया का मल हुआ और न होगा। मैं मानता हूँ कि मारत के लिए ये तर्शक सुकसान पहुँचानेवाले हैं। येरी या हमारी या भारत की एक विदेशको है। मैं तो इन टीनों को एक हो मानता हूँ। हमारा अपना एक विदेशको है। मुद्दे कर किही ने कहा कि जबहुँकी से कहरी ज्ञीप मिठ एकती है। मुद्दे कर किही ने कहा कि जबहुँकी से कहरी ज्ञीप मिठ एकती है। मैंने कहा कि में वबहुँकी नहीं चाहता। गेरा फाम आहिता अहा का पो हो है। है कि में तहीं हो हो हो है कि नह में र पीके से होना मादिर सिक्फ तर्शके हे नहीं। गेरा तरीका अहिंचा का, वर्षोंदय का ओर भारति संस्कृति का तरीका है। यदि हो के कन्ने को आग त्यापी हाय, तो भी वह जाता है और वेद-फन के साथ यह में उसकी आहुति दी बाब, तो भी वह जता है। दोनों में हो जलता हो है। विह्ना एक हे भाषता सल जाती की दो हो है। है सक तरीके से एक मसला हक करने से दुवरे साधना पावन हो जाती है। हिसक तरीके से एक मसला हक करने से दुवरे समल है जाती है। हिसक तरीके से प्रिंत मसला हक करने से दुवरे समल है हो जोते है। हिसक तरीके से प्रंत मसला हक करने से दुवरे समल है हो हो जोते है। हिसक तरीके से म्यीनम्यीत प्रकृष्टि पी होती हैं।

हमने आजारी हां कि नमले के किए को तरीका उठाया था, वह यहीं निर्माण हो सकत, वर्षों के बह मारत को तम्यता के अवृत्क था। उसके दिर हमें मुनोप नेता भी मिला था। वेसे हो विश्वद तरीके से हमें और भी समी मिल करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि अविदेव, हमें मुनेप से के बाओ, पूरे रास्ते से नहीं—करने नम सुप्या तथे। हमें बाहे दिन ताते करनी महीं वाहिए, बहिन यह मुपेप से बाहिए। जुरान में भी कहा गया है: इहिनल्स सिरावट मुस्यकीम, सिरावट एकीन कर्य अस्त करेहिला। याने हैं सायता। हमें कि की भी तह बाहिए। वक्त यह से एम दुष्या पत्र के प्रमुख्य प्रभाव के प्रमुख्य प्रभाव करने करने सम्भवता प्रभाव करने विश्व करने स्वाव हमें बहान कर बहुत स्वाव हमें स्वाव हमी करने करने स्वाव हमी करने करने स्वाव हमी करने स्वाव हमी करने से स्वव स्वाव करने में स्वव के सायता। हमी करने स्वाव हमी करने स्वाव हमी वह सम्भाव हमी हमी हमी हमी स्वव करने से स्वव करने से स्वव के स्वाव हमी करने स्वव हमी स्वव हमी सायता होते हैं। इसी हम सी सायता हमें साव करने स्वाव हमी सायता सायता है।

क्षमता और समता में अविरोध

हमें फेरन महतूरी को अपन्यत्र नहीं देना है। यह मनना फेलन भीतिक मनना नहीं है। मेरी हाट से तो कोई भी मनला फेलन आर्थिक मनला हो ही नहीं सपता। यदि हम महर्गाई में पहुँचे, तो माद्म होगा कि भीतिक मन आध्याधिक और नैतिक ही होते हैं। उसी तरह यह भी मसला आध्याधिक है। यदि हमने कहा कि गरीनों को समता चाहिए, त्याय चाहिए, तो नो हमारे बिक्ट एव में हैं, वे भी हमारी नात मेगू करते हैं। वे भी विषमता को भात ती नहीं ही करते हैं। विकिय ह कहते हैं कि बमीन के छोटे-छोटे टुक्ट न होने चाहिए। नहीं हम समज को नात करते हैं। वहाँ वे असमता की बात नहीं करते, पर हमता की नात सिंह करते, पर हमता की नात सहीं करते, पर हमता की नात सहीं करते हैं।

वे 'समता विरुद्ध असमता' नहीं कह सकते, क्योंकि असमता को कोई नहीं मानता । प्रकाश के सामने अंघकार टिक नहीं सकता । राम के विरुद्ध रायग लड़ नहीं सकता । लेकिन अर्जुन के विरुद्ध यदि मीध्य का नाम लिया बाय, सी यद हो सकता है। अच्छे शब्द के विरुद्ध अच्छा शब्द व्यक्त ही यह हो। सकेगा। राम-रावत की लड़ाई एक अजीव बात है। यदि हम कहें कि सूर्य और अंधकार की बड़ी मारी लड़ाई हुई, जिसमें अंधकार के समृह सूरी पर इर पड़े और सर्य-किरमों ने उन्हें नष्ट किया. तो यह केवल वर्णन ही होगा। क्योंकि सूर्य के उदय के साथ-साथ ही अंबकार को नष्ट होना पहता है। इसी तरह राम का उदय होने के साथ ही रावग खतन हो बाता है। सुर्य के सामने अंघ हार दिक नहीं सकता । ठोक इसी तरह राम के सामने सबग दिक नहीं सकता और समता के सामने असमता दिक नहीं सकती। लेकिन जब हम सनता के सामने श्वमता खड़ी करते हैं. तो बुद्ध होना सम्भव है। धमता में विश्वास करनेवाले कहते हैं कि क्षमता के लिए ख्रमीन के बड़े-बड़े दुकड़े होने चाहिए । तो, मिन्न भिचारवाले नया विचार प्रकट करते हैं कि इस ऐसी कुछ उता से चमता लायंगे कि उत्तमें धमना भी होगी। बहाँ चमता है, वहाँ क्षपता भी आयेगी : यत्र योगेश्वरः कृष्मो यत्र पार्यो धनुर्धरः ।

मबदूरी के सदाल को एकांगी देन से और हिसक तमिके से इल करने की कोशिता करनेवाले कभी कामयान नहीं हो सकते ! उससे तो हानि ही होगी ! में ऐसी कुशलता से यह काम करना चाहता हूं कि समता की तो रखा हो? सके, पर ऐसे देन से कि मजदूरों का दुःख नष्ट हो और खमता तथा दूसरे श्रीर भी गुग रहें !

# पूँजीवादी समाज में कुछ मस्तिप्क, कुछ हाथ !

आज सारा मारत मजदूर बन गया है । भारतवाधी बुद्धि का उपयोग करना नहीं चानते । साखों को इमने शिक्षा से वंचित रखा है । ये सब धन, मान और शान से विद्वीन हैं। फिर उनमें क्षमता कैसे आयेगी १ आज गाँव में अच्छा दर्द भी नहीं मिलता। यदि चरखे का कोई नया 'मॉडल' बनाना हो, तो गाँव का बदर नहीं बना सकता। उसके लिए हमें पाँच साल उसे तालीम देनी पडती है ! हमारा कारीगर-वर्ग 'अनस्थिल्ड' मबदूर है, जिसे न शान है, न प्रतिष्ठा और न ध्येय है। पूँचीवादी समाब में कुछ तो ऐसे होते हैं, को दिमाग का ही काम करते हैं और कुछ यत्र के समान काम करते हैं, जो अपनी अस्त का उपयोग नहीं कर सकते । किसीको चाक में छेर बालने का काम दिया जाय, तो वह रोज पाँच हजार चाकू में छेद डाळता और जिन्दगीभर यही काम करता रहता है। वे लोग कहते हैं कि इस तरह से काम दिया जाय, ती क्षमता और कुशलता पैश होनी है। वे मनुष्य-प्रीयन की सर्वोगीय बनने ही नहीं देते । पूँबीवादी समाज में कुछ तो 'देड्स' ( मस्तिष्क ) बनते हैं और कुछ 'हैप्दस' ( हाथ ) । जैसे : मिल हैप्ट्स, हेड मास्टर, हेड क्रज़ आदि । इसना मजलन यह है कि इधर सारे सिर ही सिर, चाहे वह सिरबोर क्यों न हो और उधर मारे हाथ ही हाय ! और उनका कहना है कि उससे धमता आती है। सर्वोगपरिएणं मनुष्य उनकी दृष्टि से क्षमता के खिलाफ है।

#### मार्वेवर्णिक धर्म

चानुर्वर्ष्य में भी कुछ कोती ने ऐसी फरमता कर रखी थी कि जारान मंति का काम नहीं करेगा। लेकिन यह गलत है। चानुर्वर्ष्य का सचा अर्थ यही है कि चारों वर्णों में चारों वर्ण होते हैं, लेकिन एक की प्रधानता होतों है औं! बाही के गीण होते हैं। मध्यत्रम् हुए खुद के समय फेटल टहते ही नहीं थे, मेरिक धोड़े चोने चा भी काम करते थे। उस समय उन्होंन यह नहीं कहा हि बह तो स्वाप्त्र का काम नहीं है, और बस अर्थुन का मोह निराग करने पे बात आयो, सब उन्होंने बह भी काम किया। अर्थुन से यह नहीं कहा हि यह तो ब्राह्मण का काम है, इसिल्प द्रम अपनी शंका लेकर किसी ब्राह्मण के पास जाओ। कृष्ण मगवान् तो मीके पर गाल बनते थे, मीके पर ब्राह्मण, मीके पर गृह। क्षत्रिय तो ये थे ही। इसिल्प लड़ने का काम तो उन्हें करना ही पड़ता था। तो, जातुर्वर्ष्य में हरएक के लिए लड़ना अपना काम होता है आर यह उसे करना ही पड़ता है।

एक बार किसी गणित के ओफेनर से पूछा गया कि फैजाबार स्टेशन कहीं है! तो उसने कहा: में भूगोछ नहीं जानता । आगर वह इस तरह कहता है, तो अच्छा नायरिक नहीं बन सकता । गणित का प्रोफेनर होते हुए भी उसे भूगोछ का इसना तो सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए । शाखों में कहा गण है कि 'यमॉडिंग्स सार्वविकिः'। सबसे लिए समान्य गुम आवर्षक हैं। किर भी हरएक के अपने-अपने वर्ष के अनुसार अल्या-अल्या गुम भी होते हैं। विदेशना कामम सबसे हुए सबको परिपूर्ण मानव बनाना उसका उहेरप है। सबको मन, हाथ, सिर आदि सब अवनव दिये हैं; इसलिए सबको समे काम करना चाहिए। किर भी यह किसी एक काम को अधिक समन दे सकता है।

### मालिक-प्रधान सजद्रु, सजदूर-प्रधान सालिक

में चाहता हूँ कि मालिक और महदूर का भेड़ मिट बाय । इसका मतछब यह नहीं कि इस मालिक को अवस्व का उपयोग नहीं करना चाहते । बो मालिक होगा, पह मबदूर मी होगा और बो मबदूर होगा, वह मालिक मी । फुछ तो मालिक न्यान मबदूर रहेंगे, बो हाय का काम करते हुए भी दिमाय के काम को प्रधानता देंगे और कुछ मबदूर-प्रधान मालिक होगे, स्वी दिमाय का रूपन करते हुए हाय के काम को प्रधानता देंगे । बुद्ध-प्रधान घरीर-अम करनेबाले और अन-प्रधान बुद्धि का काम करनेबाले, ऐसी अवस्था समाब में होनी चाहिए । अगर मधवान यह नहीं चाहता; तो कुछ को तो वह हाय ही हाय देता और कुछ को बुद्धि हो । यह और केन्न के समान सबको अपूर्ण बनाता। पर उसने सब को परिपूर्ण बनाया है, इसलिए कि सब परिपूर्ण बीवन रिता सकें। हम मालिक-मबदूर भेद मिटाना चाहते हैं। इसका अथ यह नहीं कि मबदूर की अम-शक्ति या मालिक की व्यवस्था-शक्ति का हम विकास नहीं चाहते। हम दोनों की दोनों तरह की शक्तियों का विकास करना चाहते हैं। हम समता भी साना चाहते हैं और हमता भी खोना नहीं चाहते।

फैजाबाद १-५.<sup>१</sup>५३

# धर्म-चन्न-प्रवर्तन

: ३८ :

क्षत्र कि श्री वृत्त की परीक्षा की बाती है, तो वैशानिक उसमें मुक्कत प्रा परिमाण देख देते हैं। उस पर से दूव का कस मापा जाता है। जहाँ फिसी समाज की थोग्यता का माप किया जाता है, वहाँ यहाँ देखा जाता है कि उस समाज में कितने ऊँचे महापुक्ष निर्माण हुए हैं समाब के महापुक्ष्य दूध के मुक्कत की तरह होते हैं। मारत के उकत और अवसत दोनों सम्य महापुक्ष्य दर्शन देते ही याये हैं। इतना ही नहीं, इस सी-देद सी सास के—जब फि हम मुलामी में में, बब एक विदेशी अचा हमें दबाये हुए थी तथा हमारी हालत अव्यन्त हीन थी—अवनित-काल में भी यहाँ तममोहन तथा, रामारी, प्रावस्त प्रमहंस, को मान्य तिलक, रिव शक्त की महा माग्य गांधी बेते प्रयासे प्रमहंस पुरुषों के नाम, बो ऊँचाई में दुनिया के दूबरे महापुक्षों से बम नहीं हैं, गिनाये बा सकते हैं। याने मारत-भूमि ने साधित कर दिया कि उसकी पुक्षां में शक्त म से शब्द हैं। याने मारत-भूमि ने साधित कर दिया कि उसकी पुक्षां में शक्त म से कायम हैं। प्राचीन काल से यहाँ ऐसी एक अंतरामी शिक्त काम कर रही थीं, जिसके कारण प्रतिकृत परिस्थित के बावनूद यहाँ महापुस्य निर्माण होते देने हैं।

भगवान् बुद्ध के विचार अव अंद्वरित

आज सुद्-बरंती का दिन है। आज दुनिया में बहुत से होगों पा सुद्ध ' मगरान् फे भित आवर्षण स्ट रहा है। सिछ व्यक्ति को खरंती उनके कर के दाई हवार वर्ष के बाद मनायी बाय, उनकी आयु क्लिनी शीर्य होनी चारिए! आज सभी हिंद किसी धर्म-कार्य का संकल्प करते समय "बौदावजारे नैयस्वतं मन्यंतरे किख्तुनो" आदि मत का समया करते हैं। याने आब भी हम बुद के बमाने में ही काम फर रहे हैं। बुद-सुग का मानो अन आरंभ हो रहा है। की मिट्टी से बीच देंका जाता है और फिर उसमें से वह अंकुरित होता है, वैसे ही बीच के बमाने में बुद को खिता का बीच कुछ देंका-सा रहा और अब वह अंकुरित होता हिंगाई दे रहा है। बुद मगवान् ने स्वष्ट हान्यों में कहा था: मादयो, न हि येरेण बेसाने समन्तिष खुद मगवान् ने स्वष्ट हान्यों में कहा था: मादयो, न हि येरेण बेसाने समन्तिष खुदाधन। अवेरेण च समन्ति एस प्रमास सन्वता। वेर से वैर कमी शान्य नहीं होता। कितनी भी कीशिश करो, आणि के शामन के लिए थी नहीं, पानी ही चाहिए। अटावत से अद्यक्त सिट महीं सकती। येर से वैर शांत नहीं हो मकता। दुवमनी से दुश्मनी बद्दी हो है। यह उनकी शिक्षा का लगर है। उनके शब्दों में बी ताकत थी, उषका माम काले लोगों की हो रहा है।

आन सारी दुनिया के बीनन में कसामकत्त्व और अग्रतीय का अनुभव हो रहा है। अनेक किन समस्यार हमारे सामने द्रारिश्व है। समान के नेता जब उनके हक का चिंतन करते हैं, तब उन्हें हुई मयवान के तरीके का व्यास आता है। ये सीचते हैं कि अगर संभव हुआ, तो वे हो तरीके आव कछाने चाहिए, व्यीकि एटम बम और डांड्ड्रोडन बम से तो दुनिया की द्यारिक क्षा स्था होगा, द्यक्तिन्ध्य का हो वह कार्यक्रम होगा। दुनिया को भान हो रहा है और वह महत्त्व कर रही है कि इम इस तरह आगे नहीं बढ़ सस्पेंग, वहाँ-फेन्संही ही रह बार्यों। आव कई नासिक भी बुद्ध में विश्वास स्थान से विचारों को अंकर आ रहे हैं।

जो ताशीम उन्होंने दी, यह उनके व्यान में मी नयी नहीं थी, चैकहो सन्तों ने उने शेहराया था। कैर से कैर नहीं ज्ञान्त होता, यह उनकी भात नयी नहीं थी। यहीं एवं तरह का तत्वज्ञात, चैकड़ों वर्षों का अनुभव, आस्मानास-विकेक, वेद, उपनिषद, सांस्था, गीता आदि निर्माग ही चुके ये और हमें इन सुन्ने निर्वेदता की ही शिक्षा दी थी। ऋषियों ने माया था: मित्रस्य मा च्छुपा सर्वोणि भृतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्य बहुम् च्छुपा सर्वोणि भृतानि समीक्षे ॥

सारो दुनिया भेरी तरफ मित्र की निगाह से देखे। अगर हम ऐसा चाहते हैं, तो
हमें भी दनिया की तरफ उसी मित्र-माबना से देखना होगा ।

चेतन के सामने विशास्त्रम जह भी नगण्य

दुनिया को मित्र या शत्रु बनाना मेरे हाथ की बात है। मैं चाहुँ तो मित्र बनाऊँ, चाहूँ तो शत्रु । यह सारा 'इनिशिएटिव' याने 'अभिकम' मेरे हाय में है। वह में दूसरों के हाय में नहीं देना चाहता। दुनिया की जैसा हम नचारेंगे, वह नाचेगी। इम उसे चाहे जैसा रूप दे उकते हैं। दुनिया की ताकत नहीं कि मेरे प्रति वैर-भाव रखे, अगर मेरे हृदय में दुनिया के प्रति प्रेम-भार हो। आईने की ताकत नहीं कि मेरी आँख यदि निर्मल है, तो वह महिन दिखाये । मेरी इच्छा के विरुद्ध आईने में दर्शन हो नहीं सकता । आईने की तरह दुनिया भी मेरी प्रतिविद्य-स्वरूप है। वह इतनी अनंत, अपार और विद्याल है कि किसी भी नगह देखों, वो असीम, असीम और असीम हो नहर आती है। लैकिन चेतन के समने इतनी अमीम और विशाल दुनिया भी फोई मइस्व नहीं रखती, जिस तरह अभि के सामने कपास का देर कोई महस्व नहीं रखता । जिस प्रकार की शक्छ हम दुनिया को देना चाई, दे सकते हैं। यह सारी दुनिया मेरे हुनम से चल रही है । यह हिमालय मेरी आशा से उत्तर की तरफ बैटा है। अगर मैं चाहूँ, तो उसे दक्षिय की तरफ फेंक एकता, हूँ। एक लड़ र ने मुससे पूछा कि यह कैसे सम्मय है ! मैंने समझाया कि अगर मैं उत्तर की तरफ चला बार्क, वो वह दक्षिण की तरफ फैंका जायगा। फिर उसकी ताक्रत नहीं कि वह उत्तर की तरफ आ सके। मैं उसे हर दिशा में भेंफ राफता हैं, क्योंकि मैं चेतन हूं। यह बड़ा है, पर बड़ है। में अब्रियी चिनगारी हूँ और गृह कपास का देर । मैं उसे खाक कर सकता हूँ, यह पुरे बलानहीं सकता।

ें दुनिया को मैं शित्र ही बना सकता हूँ, बातु नहीं बना सकता, यह येही ने हमें समझाया था। बीच में हचारों बच्चों में इसकी करीटी नहीं हुई। आखिर युद्ध ने हमें यह अनुभव बताया । इसिल्प को बात युद्ध भगवान ने कही, वह नयी नहीं थी, परन्तु शायद इतनी सम्स्तापूर्वक पहले नहीं कहीं गयी थी।

### व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा के प्रयोग

विचार के तौर पर बुद्ध मगनान् की बात खब तरक कैन तो गयी, परस्तु सारे समान में बो समस्याएँ मौन्द्र हैं, वे सन कैसे हल हों ! किश्रम की समस्या, अन की समस्या, वन की समस्या आदि कई समस्याएँ हैं। इन सभी सामाधिक समस्याओं को हल करने के लिए बकोश न निर्देश का तन्त्र की लागू हैं। सकता है, हव सपे में मानव-समान को शंका ननी रही। किन्तु बीच फे कमाने में लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम अकीश से कीश, निर्मयता से मय कीर प्रेम स्वीत हैं। इन स्वात की स्वीत निर्मयता से मय कीर प्रेम हुए। उनका सामानिक प्रयोग अमो बाकी या।

विशान में सितने प्रयोग होते हैं, वे पहले छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में होते हैं। बह फोई विदान्त प्रयोगशाला में विद होता है, तब उनके स्पापक अमल के बारे में विशेषा चाता है। मतुष्य का व्यक्तिगत बीवन भी एक प्रयोग-शाला हो है। निवेदता का विदानत वशको चीतनेवाला है और एन्तों ने यह विदान्त व्यक्तित कीवन में विद्यक्त दिशा है।

### अहिंसा का प्रथम सामुदायिक प्रयोग

्रेट बीच हुनिया में विकान आमे बदा। विकान की घार्क से लोगों में अने के देशों पर फर्न्सा किया। अग्रेज वहाँ आये और वे यहाँ के मालिक बने। उन्होंने एक चमरकार बहाँ किया। उन्होंने हिन्दुस्तान के एव छोगों के हाथ से शत्त छोन लिये। यह एक ऐसी घटना यी कि अगर इसे ऐसे ही बदाँरत किया बाता, तो देश को हमेशा के लिए गुल्यमी खोकार करनी पड़ती। किन्तु बिस देश के पीछे हबारों वर्षों का अनुभव हो, वह हमेशा के लिए गुल्यमी हो उन्ह समेशा के लिए गुल्यमी हो उन्ह समेशा के लिए गुल्यम नहीं रह फक्ता था। निश्चल होते हुए मी हम उठ लक्षें और गुल्यमी हो तह एक्से आर एक्से स्वार हमीशा की तोह सक्षें, ऐसा कोई शत्त हमारे लिए कस्ती था। इस्तिए की विदारन चेतों तोह सक्षें, ऐसा कोई शत्त हमारे लिए कस्ती था। इस्तिए की विदारन चेतों

ने अपने व्यक्तिगत चीवन में सिद्ध किया, उसका प्रयोग सामाबिक जीवन में किया गया। नतीजा यह दूआ कि इमें आजादी मिळी।

में यह दाना नहीं करता कि हमें जो आजादी मिछी, वह हमारी अहिंग के परिणामस्वरूप ही मिछी, क्योंकि वह दाना ठीक नहीं होगा। गीता ने बताया है, कोई भी काम गींच कारणों से बनता है। इसिटए फेबल हमारे अहिंसक प्रयोग से ही आजादी मिछी, यह कहना अहंकार होगा। लेकिन अहिंसात्मक लड़ाई एक बड़ा कारण है, ऐता हम कह सकते हैं। दुनिया का इतिहास लिखने को लिखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान का राजकीय मस्त्री नैतिक तरीके से इल हुआ था तथा हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय आजादी का प्रयक्त करतेना लोको को नो यहा मिला, वह हतना अपूर्व और ऐता अमुद्र ते कि उसने दुनिया का क्यान अपनी और आकृत कर लिया है। इस तरह हमने देखा कि हमने एक अस्यन्त बल्यान राष्ट्र से आजादी हासिल की है।

नैतिकता में एक की जीत से दूसरे की हार नहीं

प्राचिति के पह चेता जोत से पूजिर का त्रांचा सुवार क्या ते सही चल्तात, विविध् वार्त में फहा जाता था कि 'उस पर चुर्व कभी कहता ती बही सलतात, विविध् वार्त में फहा जाता था कि 'उस पर चुर्व कभी अस्त नहीं होता', यहाँ से अपना शारा कारोबार समास कर चले गयी। उसने एक तारीख युकरेर की और शिक उससे पहले वह यहाँ से कृष कर गयी। इसलिए मेरा मानना है कि हमने हो अहिंसक तरीका अपनी आहारी हाथिक करने के लिए अस्तियार किया था, उसकी जितनी मिहमा है, उतनी ही मिहमा हम बात की भी है कि अपेशों में एक निश्चात तारीख को यहाँ से अपनी हुक्ता उटा की । हिल्हासकार मोनों कि एक अहित विवाद हुआ कि वहाँ माउन्टबेटन ने हिन्दुस्तान का कारोबार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में अपि दिया, बही हमारे कोगों ने उसे ही पायक और चम्रकार यह हुआ कि वहाँ माउन्टबेटन ने हिन्दुस्तान का कारोबार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथों में शिंप दिया, बही हमारे कोगों ने उसे ही पायक को साम की साम की हमारे सन्दित साम की साम की हमारे सन्दित साम की साम की हमारे साम की साम की

इस बात के कि इमें इंग्लैण्ड से कई तरह का दुःख पहुँचा और यातनाएँ सहनी पड़ीं, इस क्षेगों के मन में आब इंग्लैण्ड के बारे में दुस्मनी के भाव नहीं हैं। अन्यय किसी भी लड़ाई के बाद ऐसा सद्भाव प्रकट नहीं हुआ है। इस घटना का शांति से संशोधन करो।

### हिंसा या अहिंसा के चुनाव का समय

अब, जब कि एक राज्य जाकर दूसरा राज्य आया है, यह संचित का समय है कि हमें किस प्रकार अपनी समावन्यना करनी चाहिए। याने यह सच्या का समय है, ध्यान का समय है। हमारे सामेंने आज पचारों रास्ते खुछे हैं। छेकिन कीन-सा रास्ता छूँ, वह हमें सब करना है। यह सब करने में हमें उस घरना को नहीं मूळना चाहिए, जिसका हमने आटरपूर्वक अपनी उस्छेख किया। वह कोई रोग्डी प्रथमा नहीं है। उसे हम मूळ नहीं सकते। इसिछए हम सबके सामने यह बड़ा भारी स्वाव है कि अपनी आर्थिक और सामाविक रचना चरते में कीन-सा सरीका स्वीकार करें।

गांधीशी के बमाने में हमने अहिंचा का तरीका आबमाया था, लेकिन वस्त में इसारी कोई किरोबता नहीं थी, क्योंकि तब इस लाचार में । अगर हम उस सारत नहीं जो, तो मार खाते ! दुसरा कोई हिसक रास्ता हमारे लिए खात नहीं था ! इसके लेकि हिसक रास्ता हमारे लिए खात नहीं था ! इसके लेकि के अरात करा गांधी के सारा था, अरातिकता की गति थी ! अनाथ का आप्रय था ! परन्तु गांधी को का नेतृत्व हमें मिळा ! इसने खी लाका वस हमा आध्रमायें ! हिंसा में इम तिकत से थे, उसके ब्यादा ताकत वर हमारे दुस्मन थे ! लेकिन अहिंसा में हम उनते अगदा ताकत वर थे ! इसिंध इसमें खाम ने एक ही एका या मार्थ जो आधारी खासिल करने की अध्यक्षणा कोष्ट्रकर पुरवाए गुलामी स्वीकार करें या आहिंसक प्रतिकार के लिए तैयार हो वार्षे ! उस उसम चुनाव कर एकते हैं ! अमर हम चुनाव कर एकते हैं ! अमर हम चुनाव कर एकते हैं ! असर हम चुनाव कर एकते हैं ! असर हम चुनाव कर एकते हैं ! असर हम चुनाव कर उसने या उसने वहने हैं । असर हम चुनाव कर एकते हैं ! असर हम चाहें तो हिसा का तरीका चुन करते हैं हैं चाई तो है वा में आदमी बदा करते हैं और देश को खाना-पीना मेले हो न

मिले, पर देशगसियों को इस सेना के दिए त्याय करने को कह सकते हैं और चाहें तो अहिसा के गस्ते भी जा सकते हैं। चुनाव करने की यह सत्ता आज हमारे हाय में है। पहले लाचारी थी, आंब ऐसी व्यचारी नहीं है।

हिंसा का नतीजा : गुलामी या दुनिया को खतरा

और फिर आज, बब कि गांधीजी चले गये हैं, हम लोग मुक्त मन से और खुळ दिल से बिना किसी दबाव के निर्णय कर सकते हैं । मानो इसीलिए गांधीबी को भगवान हमारे बीच से उठा छे गया। अब उनका दबाव हम पर नहीं है। अगर इम दिसा के तरी के को मानते हैं, तो इमें रूस या अमेरिका को गुरु मानना शोगा । किमी एक गुरु को मानकर उसके शागिर्द बनकर स्वतंत्रवापूर्वक उनमें से किसीका गुलाम बनना होगा ! सवाल यह है कि क्या स्वतंत्र इच्छा से इम उनके बागिर्द धनना चाहते हैं ! क्या उनके 'कैंप-फालोआर' बनकर उनके पीछे पीछे जाकर इमारी ताकत बढ़ेगी 🕻 उनकी ताकत से ताकत लेने में हमें पचासों बंप लग नावेंगे और समय है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकतवर न हो सकें। नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान को फिर से गुलाम हो कर रहना पड़ेगा । और अगर हम अमेरिका तथा रूस, दोनों से भी ताकतवर वन जार्य, तो दुनिया के लिए एक खतरा साबित होगे । अब सवाल हमारे सामने यह है कि स्वतंत्रता के नाम पर क्या हम गुलाम बनना चाहते हैं या दुनिया के लिए एक खतरा बनना ! इमें गहराई से इस पर सोचना होगा !

हिंसा के मार्ग से भारत के इकड़े होंगे

आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, फिर भी अनाज या कपड़ा बाहर से भी मँगाना पड़ता है। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, तब मी हमें विशेषक लोग बाहर है बुटाने पड़ते हैं। आज हिन्दुस्तान स्वतंत्र है, लेकिन हमें शस्त्र और सेनापित बाहर से ही बुटाने पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान स्वतंत्र है, परंतु तालीम के लिए ्रभी हमें बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो, क्या आजादी के साय-- राथ इम स्वतंत्रतापूर्वक गुलाम बने रहना चाहते हैं है आज यह सवाल हम सोगों के सामने उपस्थित है। भगवान ने हिन्दुस्तान का नसीव ऐसा बनाया है कि या तो उसे अहिंसा के रास्ते से अद्वापूर्वक चटना चाहिए, या घो होग

हिसा में वंदित हैं, उनकी मुखमी मंजूर करनी चाहिए; क्योंकि हिंदुसान एक पनरंगी दुनिया है, एक खण्ड-प्राय देश है। इसमें अनेक धर्म, अनेक भागाएँ, अनेक भीत और उनके अनेक रंगोंगिया है। उसका एक-एक प्रात यूरोंग के बड़े-बड़े देश की बराबरों का है। क्या ऐसी अनेकविय बमातों को हम हिसक तरों के से एकरस रख सकते हैं। एक-एक मस्ता निय हमारे सामने उपस्थित होजा बारहा है। कुछ कोम स्वतंत्र मांच चाहते हैं, तो क्या स्वतंत्र प्रदेश-रचना की भूग काल हिसक तरीके से परी हो चकती है।

अगर हिंचासम् तर्शके को हम ठीक मानते हैं, तो हमें यह मानना होगा कि गांधी का हसाय पुण्यवान् या। उठका विचार में छे हो गज्य हो, पर वह मानाणिक मा। अगर हम अच्छे और तर्षे विचार के छिए हिंचासम्ब वरिके अधिवजार करना डीक चमलते हैं, तो आपको मानना होगा कि गांधीजी को हाराब करनेवाले में में बहा मारी खाम किया है। अगर हम ऐसा मानें कि प्रामाणिक विचार रखनेवाले अगने विचारों के अमल के छिए हिंसक वरीके अमिल विचार रखनेवाले अगने विचारों के अमल के छिए हिंसक वरीके अधिवार स्वकृत हैं, तो में आपको कहना चाहवा हूँ कि फिर हिन्दुस्तान के हुकतु-दुकड़े हो बायेंगे, वह मन्त्रतृत नहीं रह चकेगा। हिंसा रै एक मसला तम होता हिंदा है जो होते ही विचार अगन वृत्तरा उठ खड़ा होगा। मनले कम होने के बचाय नयेनचे पैरा होते ही रहेंगे। आज भी हरिवर्ता को मेदिरों में मेरेश नहीं मिलता। खुआखून का यह भेद नहीं मिट पाया, तो क्या हरिवर अपने हाथ में सालाहत हैं। कमार अच्छे काम के छिए हिंचा बायव है, तो हरिवर मार्श्व साल उठांगे। यह भी बायब मानना होगा। यह दूवरी बात है कि वे काल उठांगे।

इसिए साम ये सम वार्त भाग में रखकर तय करना होगा कि आम में महस्त के मधके हमारे सामने हैं, उन्हें हरू करने के लिए कीन से तरीके मायन हैं और फीन के नामाय है अगर हम अच्छे उद्देश के लिए खराष, साथन हरतेमाल करते हैं, तो हिन्दुस्तान के सामने मसले पैदा हो होते रहेंने !... लेकिन अगर हम अहिस्क तरीके से अपने मसले तय करेंगे, तो होनेगा में मसले रहेंगे ही नहीं। यही बबह है कि मैं भूमि की समस्या श्वानित के साथ हल करना चाहता हूँ। सूनि की समस्या छोटी समस्या नहीं है। मैं लोगों से रान में भूमि मींग रहा हूँ, मीख नहीं माँग रहा हूँ। एक ब्राह्मण के नाते में भीख माँगने का व्यक्तियों तो हूँ, लेकिन यह मीख में व्यक्तिगत नाते ही माँग सकता हूं। पर बहीं दिवदनारायण के प्रतिनिधि के तीर पर माँगना होता है, वहाँ मुझे मिक्षा नहीं माँगनी है, दोखा देनी है। इसल्ए में इस नतीने पर पहुँच चुका हूँ कि भगवान वो काम सुद्ध के करिये कराना चाहते थे, वह काम उन्होंने मेरे इन फमकीर कच्चों पर हाला है।

#### देशों की दीवारें विचारों की निरोधक नहीं

में मानता हैं कि यह धर्म-चक्र-धयर्तन का कार्य है। अमीन तो मेरे पास कब की पहुँच चुकी है। आप बिस तरीके से चाहें, उस तरीके से यह समस्या हल कर सकते हैं। आपको तय करना है कि घी के डिब्बे को आग लगानी है या वेद-मत्रों के साथ यह में उसकी आहति देशी है। आप यह मत समक्षिए कि बाहर से हमारे इस देश में केवल मानसन ही आते हैं . बहिफ कातिकारी विचार भी आते हैं। जिस्र तरह इवा वेरोक-टोक आती है, उसी सरह क्रांतिकारी विचार भी बिना रोक-टोक और बिना किसी तरह के पासरीर्ट के आते रहते हैं। छोगों ने, वहीं दीवारें नहीं थीं, वहीं बनायीं। चीन की बह बड़ी दीवार देख छोजिये। मगवान ने जर्मनी और फ्रांस के बीच कोई टीवार नहीं खड़ी की थी, लेकिन उन्होंने 'सीगफ़िड' और 'मेजिनी' हाइनें बनाकर क्षेत्र संकुचित कर दिया। मगर ये दीवारे क्षेत्रों को केवल हुधर-से-उधर जाने-आने से ही रोक सकती हैं, पर विचारों के आवागमन की नहीं रोक सकती । उसी तरह यहाँ भी दुनिया के हरएक देश से विचार आर्थेंगे और यहाँ से बाहर भी बायँगे। इसीलिए हमें तय करना चाहिए कि भूमि की समस्या हमें शांति से इल करनी है या हिंसा से है मेरे मन में इस बारे में सदेह नहीं है कि यह समस्या शांति से इल हो सकती है। इस संबंध में इतना स्पष्ट दर्शन मेरे मन मे है, इसीलिए मैं निःसंदेह होकर बोल रहा हूँ और कहता हूँ कि भाइयो, बन में पंछी बोल रहे हैं, इसलिए अब बाग बाओ। जिस तरह उलसीदासभी मगवान् को समझा रहे थे, उसी तरह मैं अपने मगवान् को यानी

आपसे कहता हूँ कि जाग बाओ। यदि आप सब दान दोगे, तो आपसी इजत होगी।

## इस युग के मार्केंडिय वर्ने !

जैसा कि मैंने अभी कहा, जिस तरह बाहर की हवा इस देश में आ सकती है, उसी तरह यहाँ की इसा भी बाहर जा सकती है। और जिस तरह बाहर से विचारों का आक्रमण यहाँ हो सकता है, उसी तरह हम भी अपने यिचार बाहर भेज सकते हैं। यह भुदान-यज्ञ एक छोटा-सा कार्यक्रम है। लेकिन आज दुनिया की नजरे इस तरफ लगी हैं। फहते हैं: भारत में यह एक अजीव तमाज्ञा हो रहा है कि माँगने से जमीन मिछ रही है। इम खोचते थे कि जमीन तो मारने से ही मिल सकती है। यह एक स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने लायक बात है कि अब तक माँगने से लाखों एकड से स्वादा बसीन मिन्ही है । सहाँ दुनिया में चारों ओर लेने और छोनने की बार्वे चल रही हैं. वहाँ इस देश में देने का आरंग हो रहा है, बाने अन्तर्यामी भगवान जाग रहे हैं। जिस तरहा बाहर से विचार यहाँ आ सकते हैं, उसी तरह यदि हम घीरज और हिम्मत रखें. तो यहाँ के भी विचार बाहर जा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि भरान-यज्ञ का संदेश सब ओर फैलाने के लिए हम उसी निष्ठा से काम करें, जिस निष्ठा से भगवान बद के शिष्यों ने किया । वे बाहर के देशों में गये और वहाँ प्रेम से प्रचार किया । उसी निष्टा से हमें इस नये धर्म-चक्र-प्रयतन में लग जाना चाहिए । ऐसा होगा, तब आप भी दुनिया को एक नया आकार दे सकेंगे । मैंने कहा है कि जब प्रत्य के समय सारी दुनिया जलमय हो जाती है, तो अकेला मार्चें डेय ऋषि तैरता रहता है और फिर वहीं दुनिया को बचाता है। उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से, बचन से, व्यापार से, श्रानाओं से, एटम बम से, इर तरह से प्रख्यात्मक प्रयत्न हो रहे हैं। उस प्रत्य के सारे प्रयत्नों पर की देश मार्फण्डेय की तरह अकेटा तैरेगा, उसीके हाथ में दुनिया का नेत्रव आयेगा।

में यह अभिमान से नहीं, बल्कि नम्रतापूर्वक बोल रहा हूं। इस नम्र वर्ने, सभी जैंचे उट रुकेंगे। मनु महाराज ने मविष्य लिख रखा है: 'इस देश में को महान् पुरुष पैदा होगे, उनमें ऐसी शक्ति होगी कि उसके द्वारा सारी दुनिया के होग अपने बीचन के लिए आदर्श सीखेंगे।"

> एतदेशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वस्यं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिन्यां सर्वमानवाः ॥

में कहुता हूं कि वह शकि, वह सत्ता आपके हायों में है। आपको एक , नेता मिला था, जिलके नेतृस्त में आपका देश अहिंसा के तरीके से आकार हो तका। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं, जिनके हृदय में सद्मान मीन्द्र है। अन थोड़ी हिम्मत रखो और थोड़ी करपना-शक्त रखो, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी वह शक्ति है, जिससे आप दोना को आकार दे उकते हैं। यह आक्रमण नहीं, बल्कि दुनिया को बचाना है। यह एक ऐसी महत्ता-कांजा है, जो रखने लायक है। यदि इस मूर्य का मसला शान्ति से हल करें, तो हिनिया को सस्ता दिखा बकतेंगे।

छसन्छ ९-५-१५३

# हिंदू-धर्म समुद्रवत् है

: 39 :

[ राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ के कार्यकर्ताओं के सामने दिया गया भाषण ]
एक,शार मुसे आक्षण-समाव ने व्यास्थान के व्यिष्ट्र निर्मनण दिया था । मैंने
उनसे कहा कि मैं जन्म से तो प्राष्ट्रण हूँ ही और धर्म से भी हूँ। बैसे कर्म से
तो मैं किसान, भंगी, बुनकर, सभी हूँ। वैसे मैंने यह कोश्वित को है कि प्राष्ट्रण
के कर्म कहूँ । यह, तप, जान, साधना, अपस्मिद, यह बो सारे ब्राह्म के आदेश
हैं, उनका पालन, करने की मैं कोशिया करूँमा। फिर भी ब्राह्मण-समाव में बाकर
स्थास्थान नहीं हुँगा।

व्यापक और संकुचित भाव से सेवा

कारण माँ बच्चे की सेवा से मोक्ष पा सकती है, अगर उसके मन में उदारता हो । इसके विपरीत कोई देश की सेवा भी संकृचित माय से करता हो, हुसरे देश के प्रति मन में हैप रखता हो, तो उसे मोख नहीं मिलेगा। बच्चे की सेवा मूर्ति-पूवा के समान प्रवीक बन सकती है, अगर वह विशाल हृदय से की जाय। वस सेवा में सारी दुनिया की सेवा हो बाती है, परन्तु उस सेवा के लिए वैसे तरीके टूंदने चाहिए। इसी तरह स्विप में यह मानता हूँ कि ब्राह्मण की सेवा हो सकती है; फिर भी आ़ब अपना समाज कित हालत में है, उसे देखते हुए में मानवन्त्रीय को ही रसंद करूँगा। समाज कित हालत में है, उसे देखते हुए में मानवन्त्रीय को ही रसंद करूँगा। इसीलिए क्राह्मण को विशेष उपनेश्च नहीं हूँगा। मेरे कुछ फिर ऐसी उपाओं में माते हैं, वह अच्छा है। फिर भी में इस तरह का काम नहीं करूँगा। माम एकु वित हो, तो सेवा-इसि होने पर भी मेरे हृदय को वह सेवा ग्राह्म वहीं होगी, उसमें में सता वता देखता हूँ।

हृदय संक्रुचित न हो. चाहे सेवा का क्षेत्र सीमित हो

चन हिंदू और मुसलमान होनों दुःखी हों, उंट से ठिंदुर रहे हों और ऐसी हालत में अगर अनेले हिंदुओं या अनेले मुसलमानों के लिए फंनर देने हों, तो में उन्हें फंन हूंगा। कुछ हिंदू हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं, तो में उन्हें देन नहीं देन।। कुछ हिंदू हिंदुओं के लिए ही काम करते हैं, तो में उन्हें दोप नहीं देन।। किंदन वहीं मानवरा का बचाल आ बाता है, वहां कारता कोई हस तरह भेद करता है, तो ऐसी खुनि से की गयी नातें में पर्धद नहीं करेंगा। जानदेव ने कहा है कि कोई इसता हो, तो आप रद्दश्यास्पुष्पता माननेवाले होने पर भी आपनो उन समय उत्तका खगाल न करना चाहिए। उस समय तो दूपनेवाले को फीरन वचाना चाहिए, नहीं तो आप महापातक करते हैं। कम मानवता के दुकड़े होते हों, तो वह बात हदन को अग्रह होनों चाहिए। अगर कोई वर्षा बिले के लोगों के लिए फंट इस्ट्रा करता है तो शिक है, परंतु दिल के दुकड़े न होने चाहिए। जेस हदस्य उस चोज को फबूल नहीं करता। हिंदू, मुसलमान, वैश्व या ऐसी ही किमी संस्था का में स्टरस्य न्नेंं, तो उससे एक ऐसा लेजल जिसका है, बिससे आसमा की विद्यालता कम हो वाती है। उससे में समाता तो कम हूँ, पर खोडा ज्यारा हूँ, ऐसा मुझे लगात है। उससे में स्थाता तो कम हूँ, पर खोडा ज्यारा हूँ, ऐसा मुझे लगात है।

एक बार में जैन-बोर्डिंग में गया था, दो मैंने वहाँ कहा : 'में ऐसी संस्था

को परान्द नहीं करता । सरस्वती के मन्दिर में सबको प्रवेश मिलना चाहिए। ऐसी संस्थाओं में सदावना होने पर भी उनसे हृदय का बो संकोच हो साता है, वह पड़ी भारी बात है। इसलिए उससे हम बहुत च्यादा खोते हैं।

अनन्त खोकर सान्त रखना अनुचित

आप किसी एक बमाव की सेवा करना चाहते हों तो करूँ, परन्तु आपकी यह श्रीत होनी चाहिए कि मैं एक परिखुद आस्मा हूं। मैं देह से अला हूँ। एर देह के कारण ही पुरुष वा की बनता हूँ। विकित अगर में देह के कारण अपने को दूसरी बमात के व्यक्ति से अल्या मानवा हूँ, तो मेरी आह्मा छिन् विश्वल हो बायती। अगर अपने अन्दर की अनतन्त्र शक्ति हो कर शांत पाहते हैं, उन्हें तो हो में में बहुत खोता हूँ। इसछिए वो लोग श्रील स्वर्ण वाहते हैं, उन्हें तो संतों में बहुत खोता हूँ। इसछिए वो लोग श्रील में क्षात वाहते हैं, उन्हें तो संतों वेबा हो करना चाहिए। संत अगने को किसी एक बाता का नहीं मानते थे। कोई भी सन्त चाहिएम का नाम लें साम का नाम हैं सा किन्तु अग सहल मात्र हैं उनके मुख के कोई नाम विकल खाता है। कोडुनियर और सामार्कि आहतों के कारण किसीको छोई नाम विकल खाता है। कोडुनियर और सामार्कि अगरतों के कारण किसीको छोई नाम विकल खाता है। केडुनियर और सामार्कि अगरतों के कारण किसीको छोई नाम विकल खाता है। केडुनियर और सामार्कित हैं। के कोडिनियर और साम का काम करते हैं और सब लोग होंची साम का काम करते हैं और सब लोग होंची नाम मिल-भिन्न तरह है कोई हो।

तुरुवीदाष्ट ने भी तो कहा था कि सारा विश्वन मेरा है । अवस्य धी उन्होंने यह लिखा तो हिंदी भाषा में, क्योंकि मानव को शक्ति मर्यादित रही है। मानव का शरीर मर्यादित शक्तिवाला होने के कारव सेवा मर्यादित ही की बी सफती है, किन्दु बुचि मर्यादित म रखती चाहिए । कोई मेरे फतंब्स के के बाहर मर्छ ही हो, पर अगर वह मेरी सहातुमूर्ति और विचार के क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो में अगर शक्ति खोता हूँ, मेरी शक्ति मर्यादित हो जाती है। सराश्च, चाहि सेवा का सेव मर्यादित ही क्यों न हो, पर मानना और सहातुम्रीत का केन अमर्यादित होना चाहिए।

व्यापकता हिंदू-धर्म की आत्मा

मनुष्य को मनुष्य के नाते ही देखों, नहीं तो हम हिंदू-धर्म की आसी

खो देंगे। हिंदू-पर्म कहता है कि सबमें एक हो आत्मा बास करती है। हिन्दू-धमें ऐसा विद्याल पर्म है कि वह किसी भी तरह का सेकुचित माब नहीं रखता। यदि इस इस बात को ध्यान में नहीं रखते, तो हिंदू-धर्म की बुनियाद को ही खोते हैं। इसारे शास्त्रों में कहा है कि 'एकम् सद् विमाः यहुधा बदनित'। हिंदू-धमें कहता है कि अध्या-अख्या हो चकता है। उन्होंने 'मूलीं: यहुषा बदीत' ऐसा नहीं कहा। इसिल्ट्र ऐसी ब्यापक इसि हो, तो फिर आप हिंदु-ओं सो सेवा कर सकते हैं।

समुद्र की वृत्ति रखी

कुछ लोग कहते हैं, "बेले युसलमानों के पाठ एक ही किताब 'क्रुरान' है, बैली हमारे पाठ एक हो किताब नहीं है। इसलिए हमारी शक्ति विवार नाती है। इसलिए हमारी शक्ति विवार नाती है। इसलिए हमारी शक्ति मानता हूँ, पर चाहता हैं कि हिंदु-धर्म के लिए कोई एक हो मैंय प्रमाव न हो। वह तो समुद्र है, समुद्र में उमी नदियों आ बाती हैं। इसके लिए हमें सम्माव करने को राख़ी दिलानी चाहिए। उपनिषदों का समन्वय गीता ने किया और गीता का भी समन्वय भागवत ने किया। अब हमें पुराब, क्रुरान, बाइबिक और गीता का समन्वय करना होगा। जैसे समुद्र सब नदियों को रवीकार करता है, वैसी ही हमारी वृत्ति होनी चाहिए। विवकार्य ने कहा है कि हमारा बढ़ांत धर्म है। 'हम सब उपासमाओं की और समान माब से देखते हैं, यह हमारी सबसे महान् शिक्त है। बैसे शर और फार कोई को हैं या सब स्थितियों में पकता तो बढ़ेगी ही होती है, वैसे ही एक ग्रंब और एक नारा चाहिंगे, तो एकता तो बढ़ेगी ही नहीं, स्थापकता भी सी टेंगे। सबसे कहा है की ही हो एक ग्रंब और एक नारा चाहिंगे, तो एकता तो बढ़ेगी ही नहीं, स्थापकता भी सी टेंगे। सबसे इस हिन्द में की ही हो देंगे।

रामकृष्ण परमहंस ने इसलाम और बाइबिल की भी ज्यासना की थी। यह भिरुक्त ठीफ बात है। उन्होंने हवी तरह नाना उपाधनाएँ करके अपने बीदन में उनका समन्वय पाया या। ऐसी से हमारी शक्ति बदली है। एक मगबान, एक पुस्तक और एक पंच बाइने से वो हमारी शक्ति बस्ती ही है। छंक्त्याचा बुद तो मूर्ति को नहीं मानते थे, फिर मी उन्होंने पंचायतन को शामने स्ला। उस समय बितने पंच चलते थे, उन एक्से उन्होंने कहा कि हमारे पास आओ, हम तो समुद्र हैं। आब भी हमें यही समन्वय करना चाहिए। अगर इम यह फरेंगे, तो सारी दुनिया में अपनी मावना बढ़ा सकते हैं। ,

#### हर छोड़ो और प्रेम करो

इस पर हमसे पूछा बाता है कि 'अगर किसी एक धर्म का दूसरे धर्म पर व्याक्रमण होता हो, तो क्या उसे सगठित नहीं होना चाहिए !' वास्तव में यह सक्षाल इवा में नहीं, जमीन पर पूछा गया है। आज हमें दर है कि यहापि इमारी संख्या बड़ी है, फिर भी मुसल्मान हमें खतम कर देशे | मुसल्मानी को भी इमसे ऐसा ही दर है। पाकिस्तान की आमदनी का ७० प्रतिशत सेना पर खर्च होता है और हमारी आमदनी का ६० प्रतिदात। इसिंहर यह धौदा दोनों को बहुत महँगा पड़ रहा है। हम दोनों एक-दूसरे के खिटाफ मजबूत रहना चाहते हैं। वैसे भौतिक-इष्टि से तो हम बलवान नहीं हैं, फिर भी अमेरिका और रूस बैसे भौतिक-दृष्टि से बलवान देश भी एक-दृहरे है सरते रहते हैं। एक-दूसरे के बर से दोनों शकाख बदाते हैं। फिन्तु ध्यान रहे कि दर से दर पैदा होता है। वो गुण हम अपने हृदय में रखते हैं, वही दुसरे में पैदा होता है। यदि किसी बानवर के सामने भी इम निर्भय होकर जाने तो हमारी ऑुलों में निर्मयता देख वह इम पर हमला नहीं करता। इस<sup>लिए</sup> आज हमारा दर ही हमें दरा रहा है। हिंदू-धर्म कितना बलवान् है। उसने समको हजम कर लिया और अपना रूप दिया है। अपना रूप देने की जी मिक्रिया है, उसे क्यों छोडते हो १

मैंने मुसलमानों का प्रेम पाया

मैंने अर्छगढ़ में कहा था कि इसलाम को कमी-न-कमी मोगाहार छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह कहने की हिम्मत और कीन करता है ? परंतु में भ्रेम में वहीं गया और उनको मैंने यह बात सुनायी और उन्होंने अर्यंत शांति से और मेम से मेरी बात सुनी मी।

मेरी यात्रा में एक बगह गाय करी थी। टसका बहुत हो-हहा हुआ था। यह बर्कती से हुआ था। 'बागियत-उल-उलेमा' ने कहा था कि गाय मत कारी-परनु सरकार ने तो गोवम-करी नहीं की थी। मैं अचानक उस स्थान पर पहुँच नथा। घुक्रवार का दिन था। मीटिंग मर्गाजद में हो सकती थी, क्योंकि मर्शाबद में दस-वीव गाँव के लोग इकड़ा हुए थे। मैंने वहाँ मीटिंग की और उन दोनों से कहा कि बरा गोची तो, लगर इंडबर नाय-बच्चे के बिट्यान से खेड्रष्ट होता, तो पैगम्पर को वसो मेबता, उठके लिए तो कथाई ही काफी था। कुरान में साथ कहा गया है कि अहन मेम का मुख्य है, बेल्द्रान का नहीं। यैसे अहना से पह होता, तो कि कहा मेम का मुख्य है, बेल्द्रान का नहीं। यैसे अहना से पह हो क्या का माना की कि कन इस उद्दे वे चोजें देते हैं; क्योंकि इस चो खाते हैं, वह मगवान की देकर जाते हैं। इदलिए जोनों को मोठ खाने से खुड़ाना चाहिए। अहजा तो धर्म-निष्ठा और प्रेम चाहता है।

मैंने अबमेर के दर्श में भी भाषण किया था। वहीं लोगों ने मुझ पर इतना मेम बरलाया कि दल इकार मुल्लमानों ने मेरा हाय चूमा। मैंने उनसे कहा कि इतलाम को कमी-न-कमी परता लोइना हो होगा। बल्ला की मलबिद में भी कियों नहीं आती, इसका बया मजलन रे यहाँ वो ली-पुरुष-भेद न होना चाहिए। मैंने उनसे ऐसी बात कही, जो तेरह जी लाजों में उनहें किसीने नहीं सुनायी। कितके सामने जो चीज रखनी चाहिए, वह वही रख सकता है, जो सब पर मेम फरता है। डर से कुछ नहीं होगा, इसलिए बहादर बनों।

शुद्धि की आवश्यकता

हमारी बाति का नाश अगर कोई करनेवाला है, तो वह हम ही हैं।
गीता कहती है : उद्धरेत आसनात्मात्म् । आत्मा ही अपना उद्धार कर
सकती है और नाश भी कर सकती है। सखंदि हैं हर किसीको आने दिया
आता है, पर हमारे मंटिरों में हरिवानों को आने नहीं दिया बाता। विख
एनशक्म में गोपाल-कृष्ण ने प्रेम और अमेर का बातावरण निर्माण किश या, वहीं
गोपाल-कृष्ण के मंदिर में आब हरिवानों को प्रवेश नहीं है। यह सब परचानों,
जायत होओ, अपनी शुद्धि करो और निर्मण बनो। बो सामनेवाले के हाथ से
हाथ सिलाना नहीं चाहता और हाथ में खाठी रखता है, वह कभी निर्मण नहीं
यन सकता। इसलिए मुस्टमानों को मित्र बनाओ। फिर देखोंगे कि वे आपके
सेस हो में कि प्यासे हैं। उन्हें भी प्रेम का स्पर्श होता है। उनमें भी अपने
बाल-क्ष्मों के लिए प्रेम हैं।

सारे मुसल्यान बुरे होते हैं, यह नहीं कहना चाहिए । 'परमेश्वर ने किसी एक बमात को बुरा बनाया' यह कहना इंक्स पर बड़ा भारी आरोप हो जाता है। अमेरिकन समझते हैं कि रूत के सभी लोग बदमाश्च हैं और रूरी समझते हैं कि अमेरिका के धमी लोग बदमाश्च हैं। इसी तरह पाकिस्तान और हिंग्टु- स्तान के लोग भी एक-दुसरे के बारे में ऐला ही खयाल रखते हैं। लेकिन यह गल्ड विचारपार। है।

### सत्य के लिए सवृत नहीं चाहिए

येदान्त फहता हैं कि कोई भी कुछ फहे, तो उसे सल्य मानो और उद्गृत होने पर ही असल्य मानो । सत्य पर विश्वास रखना चाहिए, नयोकि यह सर्व मानो होता है। कुछ लोग फहते हैं कि बब तक सक्त नहीं मिलता, तब तक फोई बात स्वस्थ है, इस हम नहीं माने । लेकिन यह तो जेलर की हुए हैं। दि इस हम उद्देश हुए लेकिन यह तो जेलर की सुरि है। दि इस हम प्रतिक्ष का स्वस्थ क्ष ह हतने अन्छी है कि सर्व नहीं हो एकती। इसका मतलव यह है कि हम बुध बात पर तरकाल विश्वास करते हैं और मलाई पर सब्द मिलने के बाद। किसीने व्यक्तिवार किया, यह हम फोरन मान लेते हैं, पर किसीने त्यारा किया, इस बात को फीरन नहीं मानते, ऐशी हमारी बुचि सन गयी है। किंद्र वेदति की इसि हससे उस्टी है। कोई में मी स्वास हमारे के छिए समृत नहीं मिलता, तो होड़ दिया बाता है। बाने यह माना याता है कि आरमी अच्छा है और सुराई के लिए सब्द वाहिए।

लेकिन सावकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग अपने अपने देश का ही अखबार पदते हैं और धूकरे देश के बारे में हेम-सावना मन में रखते हैं। जैसे राम के मक कृष्ण के मंदिर में और कृष्ण के मक राम के मंदिर में नहीं बायेंगे, वैसे ही आवकल अखबार को मंदिर चलती है। मुझे वयपने में एक रक्ता किसीने कहा या कि किसी पेड़ के पास मृत रहता है। लेकिन मेरी मां ने कहा कि भूत है ही नहीं, असर कहीं दोख एड़े, तो माल होगा; हरिल्प वाकर देखो। वब मैंने बाकर देखा, तो मालम हुआ कि भूत है ही नहीं, वह तो एक पेड़ या। सार्यंग्र, नवदीक पहुँचने पर वर खता हो बाता है। स्विल्प विकास हर हो, उसके साथ कुरती खेलने के लिए हाय बदाओ।

### हमारे दुश्मन भीवर हैं

मुस्तनमान हमारे ही हैं। आखिर बाहर से कितने लोग आये होंगे ? बहुत से तो नहीं पर मुस्तनमान वने हैं। मुस्तनमान तो हमारे हृदय की कहता का प्रतिदिंग हैं। हमने यहाँ के अल्कृतों से अन्ता वर्ताव नहीं किया, बिसके कारण उनमें से बहुत-से मुस्तमान बने। इसीलिए उनके मन में हमारे प्रति अन्ते भाव नहीं हैं। नहीं तो दूसरे देशों के मुस्तमान हमसे बहुत अन्ता बताव करते हैं। इस तरह त्यह है कि यहाँ के मुस्तमानों में को संकृतित हित है, वह हमारा ही प्रतिविध है। इसार साठ से यहाँ पर आति-भेद और संकृतितता रही है। मन्दिर में इरिजनों का प्रवेश निरिद्ध है। यह सब सीलन को नहीं, विषदम है। साने गुक्षों ने मुद्दे किस्सा सुनाया था कि जिनको मन्दिर में मुबेश नहीं मिला, उन्हें मस्बिद और चर्च से मनेश मिला।

कुछ लोग कहते हैं कि ईशाई लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन मन में यह माव रखते हैं कि इनमें ते कुछ लोगों को ईशा के यात पहुँचा देंगे। किर भी थे सेवा तो करते हैं। मन्दिर में आश्रव न देनेवाओं से मध्यिद और वर्ष में आश्रय देनेवाल कहीं उदार हैं, बयि वे धर्म-प्रवार की भावना मन में रखते हैं।

इसलिए यह ध्यान में रखी कि हिन्दुस्तान की कोई बरा नहीं चकता। हमारा नाश अगर कोई फर सकता है, तो हम ही कर सकते हैं। आब १९५२ मैं भी मैं वेरों के बमाने की पोशाक पहन रहा हूँ। बुधे आब तक कोठ-दोनी नहीं बुई है। किन्तु अगर हम निष्ठा नहीं रखते, उदास्ता नहीं रखते, चुधार नहीं करते, हिम्मत से दूधरे के पास नहीं पहुँचते, तो हमारे धर्म के लिए खतरा है।

खस्त्रनऊ

9-4-142

कन्याकुमारी तक अशोक के समाने से आन तक एक ही सता फायम त ही ' सकी, बो आब हुई है । यह छोटी बात नहीं । दो हजार साल के इतिहास में हमने कई अनुमद देखे। जो सार्यभीम सत्ता आज तक नहीं थी, वह आज इमारे हाथ में आयी है। अतः यह इमारे लिए शोचने का अवसर है। हमें नये सिरे से सारे 'रामाच की रचना करनी है। इसलिए निश्चयपूर्वक, भीर-गम्भीर बनकर कदम उठाना चाहिए। दो इक्षार वाखें में ऐसी सत्ता हमारे हाय में आयी है, तो उसका कैसा उपयोग करें, यह हमें सोचना है। फिर निश्चित रूप से सारे समाज की रचना करनी है । बीच के काल में वह उच्छड्डल हो गयी थी। विद्युरे चार-पाँच सी सारों में समाद में कोई रचना ही नहीं थी। जातियाँ थीं और वे ही काम करती थीं । सबके लिए एक शोबना नहीं बनती थी। बड़े-बड़े राजा और बादशाह आये, परन्तु उनका परिणाम समाज की रचना पर नहीं हुआ । ऐसी कोई भी हुकूमत नहीं थी, को समाल के लिए एक योजना बनाये। इसिटए अब हमें नये सिरे से रचना करनी है। यह वडा भारी काम है।

सगवान वापू को ऐन गीके पर छ गया, बब कि हिन्दुस्तान की आवान दुनियामर में पहुँचते का समय आया था। मैं इसमें भी परिमेदर का एक संदेश देखता हूँ। गुरू का उपयोग वह सिर्फ दर्शन कराने के लिए फरता है और उसके हा गुरू का उपयोग वह सिर्फ दर्शन कराने के लिए फरता है और उसके हा गुरू का उसमी जिम्मेवारी मयाना को दृष्टि से स्वरंग तय करें और आगे बटें। जब हमारी जिम्मेवारी मयाना को हिए के दृर गर्थ है। गांधीओं के जाने के बाद इमने अपने को अनाथ पाया। छिकिन मयाना की यह इच्छा नहीं थी। वे तो इमसे स्वतन्त्र दुद्धि से काम चाहते थे। अन इसारे हिए सब दिशाएँ खुळी हैं। की नसी दिशा टेर्न, यह हम तय कर सकते हैं। जो साता हमारी सम्यता के अत्तुक्ष है, वह हमें लेना चाहिए। यदि इस युद उसका सेट्श नहीं मुनते, तो दुनिया को कैसे मुनावेंगे! रबीन्द्रनाथ टाकुर ने कहा है कि हिन्दुस्तान महामानवों का समुद्र है । यहाँ दुनिया से कई बमावें आर्थी और यहाँ की बन वर्षों । इसने सबका प्रेम से स्वारत किया । यहाँ के लोगों ने सारे विद्य को अपनाया और उसे अपना मारतीय रूप दिया । यबको भना देना, सबके साथ रहना, सबको हृदय से अपना हमारा सेदेश है । हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए । हमारे समाज की चालि सबको मनोम हम साथ हमारा सेदेश है । इसे इसे ध्यान में रखना चाहिए । हमारे समाज की चालि सबको मनोम मुंत सबको हमारा सेदेश है । इसे समाज की चालि सबको मनोम हम साथिय और सामाजिक सेन में दर सकते हैं या नहीं, यह मैं देख रहा था। तेलंगाना जाने पर मुझे इसका दर्शन हुआ। तब से मैं इसे परमेददर का आदेश समझर सून रहा हूँ।

#### मुक्ति : समाजहूप भगवान् में विलय

हिन्दरतान में तस्दशान, आध्यासिक विचार, समान-शास्त्र के बारे में काफी प्रगति हुई और पश्चिमी गष्टों में विशान की। सारा भरत-खण्ड एक बनाया और वहाँ एक विचार फैलाया । यह एक बड़ा भारी काम हमने विया । तत्त्रज्ञानियों ने हिन्दुस्तान को आत्मा का दर्शन कराने के लिए अनेक तरह के विचार दिये हैं । आखिर एक सिद्धान्त स्थिर हो गया । मनुष्य-बीवन का अस्तिम आदर्श मुक्ति है। मुक्ति याने इम अपने की मुल बाँव, अहंकार शून्य हो जाय, इस मिट बार्य, बिन्दु सिन्धु में लीन हो जाने से छोटा नहीं रहता. बहिक बड़ा ही बाता है। इसी तरह हम भी अपने को मिटाकर समाज-रूप और विश्व-रूप बनें । मुक्ति का अर्थ यही है कि मानव अपने छोटे-से जीवन को शस्य बनाये और समाज एवं विश्व के जीवन में लीन हो जाय। फाम-फ्रोध छोड़ है। बिन्द के समान इम परमेरवर में सारी शक्ति लीन फरें। इबार मस्तकों, इबार हाथों आंर हजार नेत्रों से की परमेदवर हमारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा में छा जार्थ । विदश-रूप मगवान् की सेवा करें । जब मगवान् ने हिरण्यकशिपु का विदारण किया, तब प्रह्माद ने उनकी स्तृति की : "मुझे आपके इस रूप से हर नहीं लगता, क्योंकि यह रूप शुगइयों को मिटानैवाल है।" फिर उन्होंने भार-वान की पार्थना की : "में अवेत्वा मुक्त होना नहीं चाहता, सबको साथ लेकर मुक्त होना प्राहता हूँ।" इसमें मुद्धि की गलत व्याख्या पर प्रहार दिया गया है।

कहा गया है कि खंगल बाकर तपस्या करके विकारों को छोड़कर मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रह्माद ने समझ्या कि अंगल में किसलिए बाते हैं। एक को छोड़ दूसरे को पकड़ते हो, तो मुक्ति कैसे मिलेगी ? परमेश्वर तो सन दूर है। सारे समाव के लिए अपना आईकार छोड़ना ही मुक्ति है, त्याग है, भक्ति है और है संमात । उसले बाद के अल्वनों ने में इलको जार-कार छुड़राया है। क्षित्र के संमात । उसले बाद के रचनों ने में इलको जार-कार छुड़राया है। क्षित्र का माने समये सरस्य कर बाद है है कि हम राज्य, स्वर्ग कोसे अपनी व्यक्तियत मुक्ति नहीं चाहते, बल्कि समा की से बाद कर साम की से संस्कृत करता है, और मुक्ति को भी आमाद का रूप मानता है, तब तक वासना और आहंकार मिदता नहीं। मुक्ति का मतलब है, हम खुद मिट खाँग बिसारों वेंग की तरस्या और आप्यारिमक प्रयोग के बाद ऋषियों ने और सन्तों ने यह बात हमें विवारी है।

### मानव-जीवन का उद्देश्य : मुक्ति

हमारी एमाज-भ्यना की शुनियाद क्या हो १ इत पर अब हमें धोयनी है । हमारे किए एक ग्रहरी चुनियाद वहाँ के साखों ने बना रखी है । प्रानव-वीतन का उद्देग्य मुक्ति है और यन तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उठका पूरा उदेश्य हानिङ नहीं होगा । मुक्ति के किए मर सिटना होगा ! हम मिल वार्ये और तमाज, विश्व, दुनिया रूप वन बार्ये । चोह गंगा-सहना का ग्रामी हो चोह नाली का या कोटे का धानी हो, पानी तो यही चाइता है कि नीचे वमुद्र की तरफ बार्जि । नाले या कोटे का पानी छोटा होने के कारण बीच में ही सुख वा एकता है और उसुद्र तक वहुँच भी नहीं पक्ता । फिर भी उठकी कोश्चिय दो बही दहती है कि समुद्र को तरफ बार । किसकी कितानी उपक्रवता मिलती है, यह अठब बात है । लेकिन हम एवको समाव की सेवा में रूप जाना है, याने पमाव के वनसे नीचे के-वो है, अनकी तरफ बाना है, हिमालय की तरफ नहीं । हमें नीचे झक्कर भगवान के चरण कृता है । चो दुःखी है, पीड़ित है, ने ही मगवान के परण हो । उनकी सेवा में अपना असित्वस, व्यक्तिय और हत्ती मिशनी है । हमारे छन्ती ने वर्ष वपस्याएँ की हैं। मेरा खयाल है कि यहाँ की भूमि में, आध्यारिमक क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए हैं, उतने और किसी भी देश में नहीं हुए ।

तो, मेरी कोधिय यह है कि बही मुक्ति का ध्येय सामने रसकर हम समाद की रचना करें, जिससे हम समाव को परिपूर्ण बना सकें और व्यक्ति की शक्ति समाव की सेवा में खगा सकें। चैसे साम-सच्च में राजा राम, प्रक्रा राम, अधिकारी राम, सारे रामभ्य थे, वैसा ही करना है। यह सब करने की शक्ति अब हमारे हाथ आयी है।

### भारत जाग **र**हा है

हमें सबको समान भूमिका पर काना और वियमता को मिराना है! मैरा को काम चल रहा है, उसमें सिक्तं बमीन मॉगने की बात नहीं है, लेकिन मैं उससे एक रहांन कराना चाहता हूँ। जो मगवान की देन है, वह सबके लिए है! 'तेन त्यक्तंत्र अंबोधार', यह महान् मत्र है। इसे समझना कररी है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की इस भूमि में ऐसे पुष्प के कण पड़े हैं और महीं की हवा में "ऐसी पवित्रता है कि हम को समझाते हैं, उसे लोग समझ लेते हैं।

कई छोग कहते हैं कि हकते तो थोड़ी-ची बमीन मिल वकती है, छेकिन वबाल कैते हल हो चकता है? लेकिन इती हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति आवा या और वलने चारे प्रमान को बदल दिना । जुद मनवान का इतिहाद कह रहा है कि उनका उमान वर किउना असर हुआ था। अशोक तो जुद के बस्ती की रक्त था। उठने मेम को चना बतायो। लेकिन उते पहुर्ति मिली घी भगवान् जुद के बस्ती से ही। जुद भी एक व्यक्ति में, बिन्होंने राज्य छोड़ कर सपर्या की और यह सिद्ध कर दिया कि गैर से बैर सान्त नहीं होता, बिल्क मेम से होता है। हम उत्त बात को उमझें, तभी हमारा उद्धार होगा। यह यात बन से मारत में चली, तम से समान का रूप नहल वाशा। हिन्दुस्तान ने मांवाहार छोड़ दिया। अशोक के नमाने तक बुद का संदेश एशियाभर में पहुँचा हुआ या। यह के अम नाहर देशों में हैं, तो शक्त लेकर नहीं, बेरिक शानित के दूत और सैनिक बनकर गये हैं। प्रेम से दुनिया का रूप बदल देशा। ्हमने आज अशोक का चिह्न तो उठा लिया। उस पर जो चार सिंह है, ये क्या बताते हैं ? ये चार सिंह एक साथ जुड़े हैं, यशि चार दिशाओं की और देखते हैं । चार सिंहों को इकट्टे बैठा हुआ कभी किमीने देखा है ? सिंह तो हिंसा करनेवांगा है । उसमें मिन्ज की शक्ति नहीं है, हिंसा की है । परन्तु उन चार सिंहों को यदि हम एकत्र रखें, तो देश को बल्जाच ननायेंगे ! फिर् यह देश अकेला नहीं रहेगा। मबके चब गरीब और अमीर एक संख में कहीं । बहाती तो सिंह को होगी, छेकिन में किमलाव की हाचि गाय को होगी। यही अहिंसा कर रहीन है। तो, अगर निशास चया होते हैं ! लोगो को करावा साहर आ सकती है।

जज मैंने इस फाम को उटाया, तम कोई नहीं सोचता या कि इसमें सफलता मिलेगी ! में तो पागल फहलाय जाता था । लेकिन कमान लोग इस काम को समस रहे हैं ! दो हाता साल जार आपको मौका मिला है, तो उतावलों से काम नहीं करना चाहिए। आईसा और प्रेम से अधिक नजरीम का राता तिना के लिए दूसरा कोई नहीं है। इसने इस बारे में प्रयोग किये हैं। दुनिया में दो महायुद हुए, जिनमें अलंक्य व्यक्तियों को सहीर हुआ। लिक उससे कोई मसल इस लाग है हिंग से समल है सकता है, यह इमने देखा है। अब इसे लोक-संग्रह करना चाहिए। अथवयन फरके सकती चाहिए। सबके हुरव में जो आतिक मगगगर् है, व लामत हो उसते हैं, ऐसा विश्वास त्यांना चाहिए। इससे में यो असाय करता है। इस वो आतिक मगगगर् है, व लामत हो उसते हैं, ऐसा विश्वास त्यांना चाहिए। इससे में यो असाय करता है। इस वो आलिर को सीव चाहते हैं, वह होकर हो रहेंगी, इसमें में से कीई सेवेड नहीं है। हिन्दरान को शक्त बागत हो रही है।

मुझे तो अंघो ने भी दान दिया है। यह प्रेरण कहाँ से आयी १ उस समय में एक छोटे-से गाँव में था और शाम की प्रार्थना-सभा में अपने विचार समझाये। वहाँ से चार मील दूर से रामचरण नाम का एक अंघा आया, जितने मुझे राम के चरणों का दर्शन कराया। वह रात को ११ वले आया और दान देकर चला नाया। उन कंघे को क्या दर्शन हुआ था, जिससे कि वह दान देने आ सका ! यह सब आपको बता रहा है कि हिन्दुस्तान आय रहा है। यहाँ नशे विचार, नयी भावना आ रही है।

## परभेश्वर इस काम को चाहता है

अन्तर यह आदेए उठाया जाता है कि मेरे इस काम से गरी हों को दाकि. हैसे बहेती ? में उन गरी वो का प्रतिनिधि हूँ और उनका हक सबके सामने रख रहा हूँ। इसा और पानी के समान जमीन सबकी है, मूमि-माता पर सब संतामों का समान हक है। यदि आप किश्री पानी को पानी नहीं रिकाते, तो वह अपने है, ऐसा में पबको समझाता हूँ। इससे बरोवों की द्वार्स बढ़ती है या नहीं शाव तक मुझे कोई मी हास्त्व ऐसा नहीं मिला, जिसने यह कहा हो कि भूमि-रान नहीं देना चाहिए। यदि विचार को मंत्रह करते हुए भी कोई लाचारी से नहीं देता, तो वह अल्या बात है। मेसा विद्याश है कि भारत में एक तथी कानित उठ रही है और देखने देखते ही धारे होरा लाग लाग में म

छोदोग्य उपनियद् में गुरु शिष्य से कहता है कि छोटे बीश के टुकट्टे रहो, और फिर पूछता है कि तुन वहाँ वया देखते हो ! शिष्म कहता है कि कुछ भी नहीं ! फिर पूछता है कि तुन वहाँ वया देखते हो ! शिष्म कहता है कि कुछ भी नहीं ! फिर पूछत कहता है कि को असपन एहम है, जिसे हम देख नहीं सकते, वहीं पंग्मेदवर है, अगिमा है । यहीं तेस स्वरूप है : शवसावित ! उदीते यह खाड कुश देश हुआ है । इस विद्याल वट-गृत के बील में में विद्याल उट-गृत के बील में में पूछते हुए यह पेता हुआ है । वेसे ही हरएक के हुट्य में ओ बील है, उसे आज पानी मिल रहा है, हसींसे वह चुछ बहेगा । मैं तो दुबला-पत्रला आदमी हूँ । लेकिन में अपने में वाकत महीं है लेकिन में अपने में वाकत महीं है लेकिन में अपने में वाकत महीं है लेकिन में कहा बता है । वह स्वाह होती ! फिर मी में इस राज दत-पंद्रह मील न यकते हुए यह पत्रता हैं । यह रहाति में कहाँ से पाता हूँ ! इस मा मतल्य यही है कि परमेश्वर विस्त का काम की चाहता है, उसे कराता है । आज वह मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के विरोध वह काम ले रहा है । वह पाहता है, तो यह काम होकर ही रहेगा।

होग कहते हैं कि बमीन का मसला हल करने के लिए सरवाग्रह करने की बरूरत है। बरि.बैसा मौका बा बाय, तो मैं सरवाग्रह भी करूँगा। मगवान् ने मुद्दे सरवाग्रह ही विखाया है और आज मी मैं बही कर रहा हूँ। सरवाग्रह का मतवब है, सरव को सामने स्लगा, वरीका आग्रह रखना, उसीके अनुकूल वातावरण पैदा करना, सामनेवाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अत्यन्त प्रम से प्रयक्ष करना। यह पर-काया-प्रवेश है। इससे सत्याग्रह का वातावरण सब ओर फैलता है। सत्याग्रह की करूरत हो, तो ममवान् युक्षसे वह भी करायेगा। इस बारे में जिम ममवान् ने मुद्दो प्रेरणा दी है, वही दूवरों को वयों न देगा? मन में आईकार नहीं रखना चाहिए। सब मेरे समान है, आज्ञ-स्वरूप है, यही मानकर काम करना चाहिए। बो बुद्धि आज है, उसी बुद्धि से सबके हुउस में मचेश करना होगा। अब तो सारी भूमि मेरे पास आ सुकी है। अब सिक बाहर से आने के लिए समय का सवाल है।

नमीन का सवाल हल होगा हो, चयों के वह कालपुरिप की माँग है।

मगवान् अपना काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी रचना करनी है कि सबकी

सिलायों समान-सेवा में लग नार्थ और सब आईकार छोड़ दें। यहा सेवा-धर्म

सिखाना है। यह समस्या हल करोगे, तो बाकी की सब समस्याएँ हल हो नार्थगी।

हमारे पूर्व में मुक्ति की नो स्वाचन की थी, उसी अप से हमे अपने देश की

मुक्त करना है। स्वराज्य तो आ गया, लेकिन सामाजिक मुक्ति पाना है। हमें

मक्ति की वना फैलानी चाहिए।

भूमि-वितरण कैसे होगा ?

लोग पूछते हैं कि भूमि के वितरण कैसे होगा ! छोटे दुकड़े होने पर प्लॉनामिक होस्डिंग्स नहीं रहेंगे एकोंनामिक होस्डिंग का बो सवाल बढ़ाया बाता है, उसके बारें में मेरा कहना यह है कि छोटे-छोटे दुकड़े होने पर भी किशान आपस में आव र्ययकता के अनुसार महयोग कर सकते हैं। उसर मदेश की उरकार कहती हैं कि सवा छह एकड़ एक्नामिक होस्डिंग वन सकता है। तीर में तो हैं कि सवा छह एकड़ एक्नामिक होस्डिंग वन सकता है। तीर में तो हैं पितरण खानगी तौर से नहीं, बंदिक सार्वजनिक सभा में होगा। सबकी सखा है वितरण खानगी तौर से नहीं, बंदिक सार्वजनिक सभा में होगा। सबकी सखाई दिन के बो सबसे काशिल होंगे, उन्हीं मूर्गिहोंनों को समीन दी बायगी। दान के हर कोई हकता है, यह मानकर उसे अपना हक दिया बायगा। कमन्ते सम हरएक गाँव में एक स्वॉट्स-परिवार स्वाया बाता। वाहिए। हुआ पूछते हैं कि क्या हर सिंह से सिंह के स्वा बायगा। वाहिए। हुआ पूछते हैं कि क्या हर सिंह से पींच एकड़ के से क्रान्ति होगी! छेकिन

में कहता हूँ कि गाँव में एक घर से दूधरा घर खुडा रहता है। एक घर को आग लग जाने से सारा गाँव चल जाता है। एक परिवार में विचार निर्माण होने से सारे गाँव में फैल जाता है। इससे समस्या नहीं इल हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसने एक कदम बताया है। आगे भी बहुत कुल करना है।

### आप महान् हैं !

मैं आपको यह समझाने आया हूँ कि आप उच्छ नहीं हैं, आप महान् हैं। इम सब महान् हैं। में कितीकों भी इक्कत घटाना नहीं चाहता, विहेक सबकी इक्कत बढ़ाना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान देश दस इनार साल का पुराना देश है। यहाँ कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं और कई महापुरप पैरा हुए हैं। इसलए में सबको बताना चाहता हूँ कि तुम सब महान् हो। तुम्हारी हास्त्र हो हास्त्र हो हास्त्र हो हास्त्र हो हास्त्र हो हास्त्र है। हम सच्चे-नच्चे को यह समझाना चाहते हैं कि तु महान् है। तु हम सहित्र हो है तु तु हम है। देह को कोई समकारे, तो उसता नहीं। जुस्ता लोग है, तु देह से भिन्न है। देह को कोई समकारे, तो उसता नहीं। जुस्ता लोग श्रारं को ,तकलीक देकर अपनी सता कानम करते हैं। परन्तु वे चाहे तुम्हें पीट या मारें, किर भी तुम उनकी चीज मत माने। हम चारित से मिल हैं। कों को मासना, उराना, धमजाना किल्कुल गलत है। कोंकि वया भी महान् है, उच्छ नहीं। वहन हों है। मैं सबको प्रतिद्वा देना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ, तिसमें वो निमंदना से आये रह सकी। यह तभी हो सकता है, अब हम सबकी यह समझारी कि हम सब परिपूर्ण हैं।

में मिराल देना चाहता है। छाटा बचा आधा लहू हूं नहीं चाहता, यह तो पूरा लहूडू चाहता है, फिर चाहे उसे छोटा हो लहूड़ दिख बाय। वह मन में सेन टेना है कि में छोटा हुँ, इलिट्ट क्षेत्रे छोटा लहूड़ मिले, तो फोई हजे नहीं है। ठीनन वह आधा लहूड़ कभी नहीं छेता। वह सोचता है कि में पूरा हूँ, अधूरा नहीं। वह अपूर्णता को सहन नहीं कर सकता। इलिट हम छोटे-बंड़े, सम पूर्ण है।

छोटे-बड़े, समी कारतकार और मजदूर सब अपना-अपना हिस्सा इस यश

वातावरण पैदा करना, वामनेवाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अस्यत्य मेम सं प्रयक्ष करना। यह पर-काया-प्रवेश हैं। इससे सत्याग्रह का वातावरण सब ओर फैलता है। स्थाग्रह की बरूरत हो, तो मगवान् ग्रुश्तरे वह भी करायेगा। इस बारे में बिस मगवान् ने मुद्दे प्रेषणा दी है, वही दूबरों को क्यों न देगा! मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। सब मेरे समान हैं, आस-स्वरूप, हैं, यही मानकर काम करना चाहिए। बो बुद्धि आब है, उसी बुद्धि से सबके हृदय में मानकर काम करना चाहिए। बो बुद्धि आब है, उसी बुद्धि से अब सिर्फ बाहर स्था स्था होगा। अब तो सारी भूमि मेरे पास आ चुकी है। अब सिर्फ बाहर से आने के लिए समय का सवाह है।

समीन का सवाल हरू होगा हो, बयों के वह कालपुरुष की माँग है।
भगवान अपना काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी रचना करनी है कि सबकी
शक्तियाँ समान-सेवा में लग बार्य और सब अहंकार छोड़ हैं। यही सेवा-पर्म
खिलाना है। यह समत्या हल करोगे, तो बाकी की सब समस्याएँ हल हो नाईगी।
हमारे पूर्वनों ने मुक्ति की जो स्थास्था की थी, उसी अर्थ से हमें अपने देश की
सुक्त करना है। स्थास्थ्य तो आ गया, लेकिन सामाबिक मुक्ति पाना है। हमें
मिक्ति की हवा फैलानी चाहिए।

भूमि-वितरण कैसे होगा ?

होता पुछते हैं कि भूमि का नितरण केते होगा है छोड़े दुकड़े होने पर एकॉनामिक होहिंडर व नहीं रहेंगे एकॉनामिक होहिंडर का बो छवाल उटाया बाता है, उसके नारे में मेरा कहना यह है कि छोटे-छोटे दुकड़े होने पर भी किशान आपस में आप उपकार के अनुवार सहनीय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सवा छह एकड़ एकॉनामिक होहिंडर बन सकता है। और में तो हैं कि सवा छह एकड़ एकॉनामिक होहिंडर बन सकता है। और में तो हैं परिवार को पीच एकड़ देशा हैं। पाउंछ छो-आपरेशन किया वा सकता है। बितरण खानगी तौर से नहीं, बहिंक धार्वजनिक समा में होगा। सबकी स्टाह ठेकर को सबसे काबिल होंगे, उन्हों मूमिहोंने को बागीन दी बायगी। सम हर कोई हकदार है, यह मानकर उसे अपना हक दिया बायगी। सम में मा हर एक गाँव में एक साईदन्य स्वारा बाना चाहिए। छोन मुम्ह एरएक गाँव में एक साईदन्य स्वारा बाना चाहिए। छोन पुछते हैं कि स्था हि स्था हर गाँव से एक साईदन्यनिया स्वारा बाना चाहिए। छोन

में कहता हूं कि गाँव में एक घर से दूवरा घर चुड़ा रहता है। एक पर को आग लग बाने से सारा गाँव बल बाता है। एक परिवार में विचार-निर्माण होने से सारे गाँव में फैल बाता है। इससे समस्या नहीं इल हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमने एक कदम उठाया है। आगे भी यहुत कुल करना है।

आप महाम् हैं !

में आपको यह उमझाने आया हूँ कि आप कुछ नहीं है, आप महान् हैं। हम सब महान् हैं। में किसीकी भी इजत घटाना नहीं चाहता, बिक सबकी इजत बदाना चाहता हैं। बिन्दुस्तान देश दश हवा साल का पुराना देश है। वहाँ कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं और कई महापुकर पैदा हुए हैं। इसालए में उनको बताना चाहता हूँ कि तुम उम महान् हो। तुम्हारी हालत हुनिया देख रही है। हम बच्चे-चच्चे को यह अमझाना चाहते हैं कि तू महान् है। तू देह में भिन्न है। वेह तो चोला है, तू देह से भिन्न है। वेह को कोई धमकाये, तो उरता नहीं। खुल्मा लोग द्वीर को तकलीक देकर अपनी सचा कामम करते हैं। परन्तु वे चाहे तुम्हें चीट या मार्ग, किर मी तुम उनकी चीत मत माती। हम धरीर से भिन्न है। व्यों को मारना, उराता, धमकाना बिलकुल गलत है। चोंकि बचा भी महान् है, उटक नहीं। यह पूर्ण है, यह पूर्ण है। कोई अपनी ही है। में सबको प्रतिवार देना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ और सबसे वे निर्मयता से आमे वह सकी। यह तभी हो सकता है, अब हम तमको वह समझायेंग कि हम सब परिपूर्ण है।

में मिराल देना चाहता हैं। छाटा बचा आया छह्ह नहीं चाहता, वह तो पूरा छह्ह चाहता है, फिर चाहे उसे छोटा हो छह्ह दिया बाय। वह मन में धोच लेता है कि में छोटा हूँ, इसलिए मुझे छोटा छह्ह मिले, तो जोई हवें नहीं है। लेकिन बच्च आचा छहूह कमी नहीं लेता। वह सोचता है कि में पूरा हूँ, अपूरा नहीं। वह अपूर्णता को सहन नहीं कर सकता। इसलिए हम छोटे-बेड़े, सब पूर्ण हैं।

छोटे-बड़े, सभी काश्तकार और मजदूर सब अपना-अपना हिस्सा इस यज

,960

में हैं। स्वको आत्मरूप मानो, तो बो मौंगमा उमे देना हो पटेगा। बब आप पह मानते हैं कि यह अल्ला है और आप अल्या हो, तभी विरोध पैता होता है। विन्तु दोनी एक रूप हैं, यह मानें, तो कोई कुछ मी मौंगे, हम दिये बगैर नहीं रहेंगे। कानपर

कानपुर १३०५०<sup>१</sup>५२

### भृपि-अनुशासन

: 38 :

आपको बोट का इक मिला याने आप मालिक हो गये ! अब आप किन नीकरों को चाहें, जुन नकते हैं। राज्य चलानेवाले आपके हुवस के पार्थद रहेंगे। अब ज्यादा बोट पानेवाला—किसे की में से साठ बोट मिल कायेगे यह—चुना जायगा। याने साठवालों की गय मानी जायबी और चालीसवालों की नहीं। अब राजा नहीं, उनकी जायह मन्त्री आपे हैं। अब ज्यादा लोग जो चाहेंगे, वह कर सकते हैं।

राजा का जमाना गया, प्रजा का आया !

ह्रक प्रहले राज ये, जो किमीने कुछ पूछते नहीं ये; जेगा भी जो में व्यादा, उसी तरह फारोजार चलाते ये। कोई एक राजा अच्छा रहा, तो उसके काल में बनता को मुख मिलता था। पर बाप के जेला बेटा निकल्मा ही, यह समय नहीं। हलिल्ह राजा के व्यक्तियत गुणावर्ण पर बनता का मुखरूर किमेरणा। किन्तु अब राजा चले गये और आप कल लोग राजा पन गये हैं। पहले राजा लोगों को कोई मुनानेवाले नहीं होते थे। अगर होते भी, तो वे उनकी मुनते न ये, फीज के आधार पर ही राज्य चलाते थे। लेकन अब राजा लोगों का कोंगों का कार्य, पर ही राज्य चलाते थे। लेकन अब राजा लोगों का लगाना लगाया है।

#### तीन,प्रकार कें,राज्य

बहुत प्राचीन काल में एक और बात थी। राजा थे, लोग उन्हें चुनैते थे। ' पर थे. ऋषियों की सुलाह लेते थे। कोई भी बड़ी 'बात निकली, 'खवाल पैदा' हुआ कि वे श्रिपि के पास बाते और उनकी सटाइ से राज्य बलाते थे। उस समय ऋषि का राज्य था; पर वह ग्रही पर नहीं बैठता थां, अपने आग्रम में ही रहता था। किन्तु राखा बार-बार टीडकर उसके पास बाता था। ऋषि स्थान परं चिंतन कर राज्य के सवालों का जवाव देता और राज्य उसकी बात सुनता। राबा दशरम बिग्न के सवालों को जवाव देता और राज्य उसकी बात सुनता। राबा दशरम बिग्न के मोंगे, तो उसे देने का मन नहीं हुआ, क्येंकि उस सम्बद्ध इस्के छोटे थे। उसने देने से इनकार कर दिया। पर व्य विश्व ने उससे कहा है। वस विश्व में उससे कहा के मोंगता है, तो दुम्हार के से वेवकूक हो, वस विश्व मित्र उससे खड़कों को माँगता है, तो दुम्हार देने में ही उनका करवाण है। वस तुमन खड़ आहा होते ही राज्य ने बात मान सी और उनके संदें विश्व विश्व मित्र उससे का साम ही बैठकर स्थान, विश्वन और दिनिया की मांग्री की साम हो बैठकर स्थान, उपवास आदि करते, कर-पूल खाते और काम, क्रीय आदि हो बीतने को की का का बात का सामते और उनके कहे का की वारा का बात की दे। उस स्थान स्थान का विश्व करते के पर स्थान साम सामते और उनके कहे अनुसार राज्य चलाते थे। पर स्थान वार का साम सामते और उनके कहे अनुसार राज्य चलाते थे। पर स्थान साम सामते और उनके कहे अनुसार राज्य चलाते थे।

राज्य तीन प्रकार के होते हैं रे. श्रांप का राज्य, रे. राजा का राज्य और १. ज्यादा होगों का राज्य । बीच के जमाने में बन राजा का राज्य बलता था, तब राजा भला हो, तो जनता मुली और मला न हो, तो दुःखी होती थी। याने वह तो मलीब का लेल था। पर अब लोगों की अबल से राज्य चलता है। छोग मूर्ल हों, तो चुने जानेवाले मूर्लों के सरदार होते हैं और लोग पदे-लिखे हों, तो चुने जानेवाले मुली के सरदार होते हैं। इसीहिए लोग पदे-लिखे होने वाहिए। पर यह जब होगा तब होगा, आब तो लोग मूर्ल हो है। तो, लोगों को या राजा था। राज्य और शहीब का राज्य—इनमें से आपकी वो अच्छा। लगें से दान हों।

#### ं आज की पद्धति का स्वतरा

अरुपर फहा बाता है कि ऋषि की अरुल का राज्य अच्छा होता है। पर ऋषि कीन है, यह कैसे पहचाना वा सकता है! इसिल्ए ऋषि का राज्य अच्छा है, फिर मी चल नहीं सकता। रावा का राज्य तो खरात है ही। इसीलिए आब लोगों का राज्य चलता है । इसमें लोग द्याग व्याहते हों, तो सरकार हो द्याग की दूकानें लोलनी पढ़ती है और लोग नहीं चाहते, तो बंद करनी पढ़ती हैं। लोग बाहर से अनाव मैंगाना चाहिं, तो सरकार को वह लाग पढ़ता है। इसका मतलव यह है कि लोगों की मर्बों की बात है। याने ल्यादा लोग बिल वात को मानते हों, बढ़ बात होती है। लेकिन ज्यादा लोग बिल वात को मानते हों, बढ़ बात होती है। लेकिन ज्यादा लोग बिल वात को मानते हों, बढ़ बात होती है। लेकिन ज्यादा लोग बिल वात को मानते हों, बढ़ अप्ती हो होगी, यह हम नहीं कह सकते । इतीलिए कांच प्रावती है। कह बार सज्वनों की राय एक होती है, और लोगों की युक्ती । तो, इस समय किसकी राय मानें, वह सोचने की बात है। आज की यज्य-पद्धित में यही सबसे वह सहसा है! यह लोगने की बात है। आज की यज्य-पद्धित में यही सबसे वह सहसा है! वह लोगने का सकते हो सामा की राय पह होती है, अप्ती कर पहली हम कर पढ़ित हकते चुना बाय, तो सार अंगों का कारोकां हो सामागा। किर भी हमने एक पद्धित हक की है, उसमें सतर होगा री उज्योंने। । किर लोगों की अस्त बढ़ेगी और लोग अपन्त लिख की चुनेंगे।

### मनु की कहानी

प्रक समाने में मनु महाराज तरस्या कर रहे थे । मजा राज्य-कारोबार वलाती थी । लेकिन अच्छा राज्य नहीं चल्दा या । इसलिए लोग मनु के पार गये और उससे उन्होंने प्रार्थना की कि आप राजा बन जायें । मनु ने कहा कि भी ते तपस्या कर रहा हूँ । यह छोड़कर राजा का काम करूँगा, तो आपको मेरी वर बातें माननी होगी । फिर कभी यह मत कहना कि हम इस बात को नहीं मानते । जब मता ने यह कच्चल किया, तब मतु महाराज राजा बने । समार्थ में रहे लोग होने चाहिए, जो चुनाव में न बारों । मतु को यह साठ और चालीयवाटा मामला मंजूर नहीं या । बन्होंने कहा कि यह लोग चाहर हों, तो हम आपयो; नहीं तो राम-नाम लेगे । याने मुझे सी में से सी का मत मिल्ला चाहिए। केवल बहमत से मैं राजा बनना नहीं चाहता

### अस्मि सेवकों की आवश्यकता

को सुनाव से अलग रहें और ठीक दंग से चिंतन-मनन करें, वे ही होंगे शासक होने चाहिए । दुनिया का खेल तो चलता है है, पर वह ठीकसे चलता है ्या नहीं, यह देखनेवाला खिलाडी नहीं हो एकता । खेल से दूर रहनेवाला हो यह एहपान सकता है। बो खेल से काला खड़ा हो, वही बान सकता है कि खेल में कहां कीन-ती यलियां हो रही हैं। वो खेल में राखिल हो बाता है, कहां कीन-ती यलियां हो रही हैं। वो खेल में राखिल हो बाता है, कह नहीं वार सकता । इसीलिय कुल लोग ऐसे चाहिय, वो जुनाव के खेल से अलग रहें और चांति से विवान, मनन और मिक करें। वे लोगों को हालत देखें। बहाँ लोगों की मलती हो, वहाँ उन्हें बतायें और वहाँ राज्य चलानेवालों की गलती हो, वहाँ उन्हें बतायें। कि मानें या न मानें, यह उनकी मानें की बात है। उनके कपमानुसार कोई चलता है या नहीं, हसकी उन्हें पत्वाह न होनी चाहिय। उनका काम तो केवल अध्ययन, चिंतन, मनन और दुनियां तो तेवा हो होना चाहिय। रावा और मचा, दोनों की गलती दे हो बता उनते हैं। केवल केव सेवा करते ही।

इसी करमना को लेकर हमने गांधीबी के बाने के बाद सवाँदय-समाब सनाया। हमने चाहा कि इसमें केवल सेवा फर्तबेवाले हीं, बी जुनाव में न पहें। भगवान कुष्ण ने कहा या कि 'कीरब और पाण्डवों को लहना हो वो लड़ उपने हैं। में तो अर्जुन के रव का सारधी बर्गुंग, लेकिन लड़ाने हो वो नहीं देंगा। 'किर भी उन्हें एक बार सज हाथ में लेना पहा, पर स्थाप-मृति तो अल्ला ही रहे। बच अध्वत्यामा ने ब्रह्माल फ्रेंका और फिर अर्जुन ने भी फ्रेंका, तो दुनिया का सहार होने ल्या। उस समय स्थाप-मृति बीच में आये और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम ब्रह्माल रोकी। अर्जुन ने उनका कहना मान लिया। इस तरह उन्होंने स्ट्राई ते तो हिस्सा नहीं लिया, पर दुनिया को सेहार से बताने के लिए बीच में आ गये। ऐसे ही इक्त लोग होने चाहिए!

### सर्वोदयी शासक और प्रजा की कड़ी

धर्वोदयबाठ वे होगे, जो राजा और प्रजा, दोनों के बीच खड़े होंगे। इनका काम होगा: दोनों की गर्कावयाँ बताना, दोनों में प्रेम बहाना, एक-दूबरे का संदेश एक-दूबरे के पाछ पहुँचाना और प्रजा का बठ बहाना। वे न सरकार में शामिल होगे और न लोगों में। वे दोनों से सल्ला रहेंगे और उनके सन्ते

डींग **९**७-५-<sup>9</sup>५२

महत्त्व के प्रक्तोत्तर

: ४२:

[ यात्रा में एक बगह बिनोशाबी से १४ प्रश्न पूछे गये और उन्होंने उन् चौदहों के उत्तर दिये । ये १४ प्रभोक्तर नहीं; देदीप्यमान १४ रत हैं, जिनसे भुदान के अनेक रहस्यों पर अच्छा प्रकाश पहता है । ]

में खतरा पैदा कर रहा हूँ

प्रइत : आपकी बातों से कई खतरे पैदा होने की संमायना है । उत्तर : मैं तो आब के स्टेट ( राज्य ) के क्षिप इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहा हूं, तैसा कि आब तक किसी कम्युनिस्ट ने मी न किया होगा। वयों कि मैं अहिंसक हूं और सीचे रुआों के दिखें में पहुँचकर कहता हूं कि समीन तो ईश्लीय देन है । मैंने यह विचार न चीन से खिया है, न स्स से, बस्कि ईश्ला से लिया है। हिमालय का दान दीजिये

प्रश्न : क्या आपको बहुत-धी बमीन शगड़े की और खराब मिलो है !

वत्तर: मैंने देखा कि कई दफा इस प्रकार की गळतफहिमयाँ हुआ करती हैं | हैदराबाद में बैंटवारे का कुछ काम हुआ है | इसलिए वहाँ के अनुभव से , हम कुछ कह सकते हैं । वहाँ पर झगड़े की मी बमीन मिली, परंतु हमारे सपकं से झगड़े मिट गये और उससे कुछ लाम ही हुआ ! साय ही' बिन्होंने लराब समीन दी, उन्होंने जान-वृक्षकर नहीं दी थी। अनसर ऐसा होता है कि बड़े लमींदार अपनी लमीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए मुनोम के कहने से बमीन दे देते हैं। एक दक्ता बैंटवारे के समय मालूम हुआ कि एक भाई की दी हुई ५०० एकड जमीन खराब है। इमने उससे पूछा कि क्या इम यह जाहिर कर दें कि आपकी जमीन खराब है या आप वह जमीन छेकर दसरी षमीन देंगे ? उस माई ने दूसरी अच्छी बमीन देना कबूल कर लिया । अक्सर कोई मी अपनी बदनामी नहीं करा चंकता । शास्त्रिक, राज्य और तामस, तीन प्रफार के दान होते हैं। सभी दान साचिक नहीं होते। इसलिए कहीं अगर खराव जमीन मिली, तो कोई इर्ज नहीं है। मैंने तो कहा है कि मैं पहाड़ भी लेने को तैयार हूँ। कोई देनेवाला निकले, तो मैं हिमालय भी दान में ले र्देंगा। मेरा,मकरद तो यह है कि मैं बमीन की मारुकियत ही मिशना . चाहतां हूं ।

कृतं संपद्यते चरन्

प्रदन : आप पैदल क्यों धूमते हैं १

3

उत्तर: बदि मैं इबाई-बहाब से धूमता, तो मेरा काम भी इवा में ही रह बाता। लेकिन मैं बामीन पर पैर स्वकर धूम रहा हूँ। इसलिए मेरा काम भी बामीन मैं गहरा का रहा है। यदि में हवाई-बहाब में घूमता, तो मुझे विक्षं मान-पन मिल्ठो, यूमि के दान-पन नहीं। अगर क्ल का संशोधन करना है, किस काम से अधिक पढ़ेगों, इस पर चिंतन करना है, तो खुली हवा और मुझ आकारा के नीचे घूमना वाहिए। वेदों ने तो आहा दो है कि वो चलता है, वह इत्तुमा में रहता है: "कृतं संवष्यतं चरन्।" में विचार छादुँगा नहीं

महन : आप कानून बनवाकर अन्ते विचार लोगों से क्यों नहीं मनुवाते !

उत्तर: सरकार अपना काम करेगी, मैं अपना काम करेंगा। मेरा बन-शक्ति पर ही मरोवा है, इस्टिए मैं बन-अधि को ही बाग्रत करने का कम कर रहा हूँ। टिक्नि सरकार को गरीबों के हित में कानून बनाने से कीन रोकता है! कानून बनाना तो उसीका काम है। टेक्नि मेरा कानून पर विश्वास नहीं, खन-शक्ति पर है। मैं मानता हूँ कि कानून से कुछ ही मस्टे हठ हो सकते हैं।

में प्रेम के मार्ग से दुनिया को एक विश्वार देकर अपना काम कर रहा हूँ । अगर मेरा विश्वार थोड़े लोगों को कँच बाय, तो योड़ा काम होगा । उन्हों कँच काय, तो पूरा काम होगा और किलीको भी न जैसे, तो कुछ भी काम नहीं होगा । लेकिन में तो कैसल विश्वार ही देता रहूँगा, कर्दली विश्वार खाँगा नहीं में मानता हूँ कि हर किलीको अपने विश्वार का प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। में हर बात को विल्कुल गलत मानता हूँ कि अपने विश्वार को छोड़कर बाकी के शारे विश्वारों का प्रचार करने का तिश्वार को छोड़कर बाकी के शारे विश्वारों का प्रचार करने का बाय । कार्युनिस्ट अपने विश्वार कारता के सामने रखेंगे, में अपना विश्वार रखेंगा | कुर्मुनिस्ट अपने विश्वार कारता के सामने रखेंगे, में अपना विश्वार रखेंगा | दूवरे भी छोग अपना-अपना विश्वार स्वेगे । किर बनता को बो विश्वार परंद आयेगा, उसे वह हा स्वीकार कर लेगी । चुनाव करने का काम तो सनेता छं ही है । मेरे मन में कीई भी उलझन नहीं है, नेय दिनाम विल्कुल साफ है। में बनता को एक विश्वार कता रहा हूँ । मैं मानता हूँ कि वह राह सबे में बनता को एक विश्वार वहा रहा है । मैं मानता हूँ कि वह राह सबे कितता हो करेरी ।

'बरिदान' : बरुवानों का दान

प्रश्न : यह आप कैसा काम कर रहे हैं ! ऐसा काम तो कभी नहीं देख

गया । बिलकुल नया और अबीन माख्म पड़ रहा है ।

उत्तर : आब की हाटत न नवी है और न पुरानो, बहिक बीच की है। यह नरिवहाबतार चल रहा है। सब अवतारों में यह अवतार भयानक होता है—न पूरा पशु और न पूरा मानव। इसके पहले के अवतारों के बारे में ती हम सम्ब्र लेते हैं कि वे पशु वे। लेकिन यह तो संब्रमण-काल चल रहा है। मेरा काम नया नहीं है। यह वो बामनावतार चल रहा है। बिल्दान का मतलब है, बिल राजा का दिया हुआ दान। याने बलवानों का दान, दुबैलों का नहीं। बिल राजा वो चक्रवर्ती काग्नट्या। आब के वामनावतार में भी तीन कदम भूमि मींगी गयी है। पहला कदम है, अपनी भूमि का छठा हिस्सा दान दींजिये। दुवरा कदम, सालंक्रत कन्यादान याने वमीन के साथ और सावनों का भी दान दो और मरीबों की सेवा में लब बालों। सीवरा कदम, गरीबों की सेवा में लब बालों। सीवरा कदम, गरीबों की सेवा में लब किया ही कम है। यह सीवरा की प्राचा है। कमम है। दोषन वैदे युगा बदल्या है, वैदे ही काम का रूप भी बदल जाता है।

बामनावतार, परशुरामावतार और रामावतार प्रदन: दुसरों की योजना में और अपनी योजना में क्या फर्क है !

प्रकार : यूट्य का पानना म आर अपना याचना से क्या फिक है ।

वत्तर : यहां फर्क है कि हमारा बामनावतार है और हूलरों का परधुरामाकतार मा रामावतार । परधुराम ने खाजों के खरिये निःशविष प्रप्यी बनाने के

किए इक्कांच वार प्रयोग किये, छेकिन वे छारे प्रयोग स्वकल्ड रहे । सान भी
परधुराम के प्रयोग स्वल रहे हैं । वे लोग कहते हैं कि 'शुद्ध' (Purge) करों ।

'समीदार और पूँचीपतियों को कल्ल कर डालों । रामावतार में राजा रामचन्द्र
की आशा से काम स्वलता है । बही बात आज की भाषा में कहती हो, तो
कहेंगे कि जानूत के लिये वैंटबारा किया बाम । छेकिन हमारा काम तो हन
होनों से मिल है, क्योंकि हमारा वामनावतार है । हम तो मेम से बिचार
समझाकर बामीन का दान लेते हैं, कोई इनकार नहीं करता, लोग दान

पामनावतार के बाद परशुपामवतार या रामावतार में से एक तो लाजियी है। लेकिन वामनावतार में ही काम वर्न बाय, वो फिर इनमें से किसीकी भी बकरत न पड़ेगी। इस रामावतार को पर्धद करेंगे, लेकिन परशुरामा-वतार तो हॉगिंज नहीं चाहिए, वयीक परशुराम के इक्तोब प्रयोगों से यह पाचित हो चुका है कि वह अवफल हो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि वामनाववार में ही वह काम हो बाय।

#### धर्म-दृष्टि

पहन: आज आप उन्हें क्यीन दे रहे हैं, वो बिलकुल वेबमीन हैं। लेकिन वेहतर होता कि आज बिनके पास दोनीन एकड़ व्यान है, उन्हें और दो-तीन एकड़ देकर एक्सेनॉमिक होव्डिंग्स (Economic holdings) मनाया आय। हमारी बुद्धि को तो यही बात बँचती है।

उत्तर: सब काम बुद्धि से ही नहीं किये बाते, कुछ हुउय से भी करने पढ़ते हैं। महाभारत की एक कहानी है। यह के सामने घमराब खड़ा था। यह के सबाओं का बबाब दिये बगैर गनी पीने की कोशिश की, इसकिए उसके चारी भाई मर गये। यह ने घमराब से भी सवाल पूछे। उसने अच्छे बाग्र दिये। महिस्स गये। यह ने घमराब से भी सवाल पूछे। उसने अच्छे बाग्र विये हिस्स पश्च खुश हो बग्र और उसने घमराब से कहा कि 'में दुन्हारे एक भाई को बिदा कर हूँगा, मताओं किसे बिकार्ज !' वैसे सबसे उपयोगी तो अर्ज़ या। कर्जुन 'आर्थिक हकाई' ( Economic holding ) मा क्रिय चारी का कहा ' 'हमारा को सबसे खोटा भाई सहदेव है, उसे खिलाओं। हमारी दूमरी माता का बहु सबसे खाल बोटा है।' यह सुनकर यक्ष बहुत खुश हुआ और उसने घमराब के का है। यो से स्वान सबसे अधिक समस्या पा, पर उसने काम छोड़ा 'और सबसे छोट भाई को बिलाने सबसे अधिक समस्य पा, पर उसने काम छोड़ा 'और सबसे छोट भाई को बिलाने के छिए कहा। हिंगुकी, 'समें-हिंगुक कहते हैं। ऐमी 'इसे-हिंगु खो और समाब में को चतरो दुन्शी गरीने के कोशिश करो।

## भूदान में हर कोई सहयोग दे सकता है

प्रवर : हमें मूदान यह का विचार अच्छा मालूम होता है, लेकिन गाँव-गाँव यूमकर अमीन माँगना हमारे लिए संगव नहीं । तब हम किस प्रकार काम कर सकते हैं!

उत्तर : दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो भूदान का काम न कर सके ! इसमें इर कोई, क्रियों, बच्चे, सब हिस्सा छे सकते हैं। यदि आप जमीन नहीं मोंग सफते, तो विद्यार-प्रचार का, भूदान-साहित्य के प्रचार का फाम कीकिये। सबसे पहले विचार आता है, उसके वाद आचार। अक्सर कियों को जमीन देने का इक नहीं होता । इसिल्ए वे खुद तो बमीन नहीं दे सकतीं; लेकिन दिल्लाने का काम कर करती हैं। मोलियाबाद में एक वक्कील भाई की पत्नी ने पति को समझाया कि 'ल्यापकी वक्कालत तो अच्छी चलती है और हम खुद बमीन, पर काइत भी नहीं करते। फिर बमीन स्वकर क्या करेंगे! सब बमीन दान में दे वीलिये। 'उन भाई ने सारी बमीन, ब्राग्ट एकड़ इसन में दे दी।

अक्सर पुत्रय कहते हैं कि 'हम छोग तो दान देना चाहते हैं, लेकिन स्त्री और बस्चों की आवक्ति के कारण नहीं दे छकते ।' किंतु यदि कियों ही कहने लग जारें कि दान दो, तो किर पुर्यों को देना ही पढ़ेगा ! हमने पुरायों में पदा है कि देवों की कियों तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन राइची की मी कियों सती-वाच्ची होती थीं । रावण की पत्ती मदीदेश खाधी थीं, उसने अपने पति की हाशहै से बचाने की काफी कोशिय की ! तो, हर यह में हिस्सा न लेनेबाले राहमों की कियों भी मंदीदरी देशा काम कर सकती हैं। वे अपने देशी गुणों से, पुर्यों की आविंक हुन भीर दान दिलाने का काम कर सकती हैं। हमने अक्सर देशा है कि देवों की कियों तो हमें अनुकुल होती ही हैं, लेकिन राससी की लियों में अनुकुल होती ही हैं, लेकिन राससी की लियों भी अनुकुल होती हैं।

. बच्चे तो भूदान का काम कर ही सकते हैं। वे चोरों से भूदान के नारे ख्या सकते और बीत वा सकते हैं। इससे तो वह शिभुवन में फैल सकता है।

लमीन दिख से लाने दो हैं। एक अमीदार माई : कानून से हमारी बमीन चली गयी है। हमारी हालत अच्छो नहीं है। फिर हम भूदान हैते दे सहते हैं है

उत्तर: आपको बमीन कानून से तो गयी, पर दिन से कितनी गरी, यह देखता है। मैं तो आपको स्वामित्व-निरसन का पाठ पदाने आया हूँ। मैं वानता हूँ कि आव आपके पाछ पहने वैद्यो छार्चित नहीं है, फिर मो मैं चाहता हूँ कि आप यटि अपने से छोटों की तरफ देखें, तो आपको मादम हो बायगा कि उनसे आपकी हान्यं कई गुना अच्छी है। आपको बमीन तो बन्दार्शि है है। आब सारी दुनिया में बमीन के बैंटवारे की हवा पन रही है। बाद सिंह कांतियों होती है, यहाँ तो बमीनवाओं को कुटल किया बाता है। फिर बरा सीचिये, इस फ्रांति में आपको जो तकळीफ हो रही है, वह फितनी फम है। मैं भी मानता हूँ कि आपको कम-से-कम तकळीफ हो। इसीळिए आपसे भुदान मींग रहा हूँ। बच्चे को उठाने के ळिए मों को नीचे छुकना पड़ता हो है। हम चाहते हैं कि बमीनवाळे अपने को माता-पिता की हैसियत में समसें।

होग छायक दत्तक-पुत्र को क्यों न मार्नेगे ?

प्रश्न: जब एक-एक इञ्च समीन के टिए ख्तु-खबर, सिर-फुड़ीवल होती है, तो आपको कोई कैसे माँगने पर अच्छी बमीन दे देगा १

बत्तर: "में चाइता हूं कि इरएक शक्त ऐसी समीन दे, सैसी बह अपने लड़के को देता है। इस पर कोई स्वाल पूछ सकता है कि 'वह हैने संभव है १' तो, में कहूँगा कि बब लोग नालायकों को द्वक-पुत्र मान लेते हैं, तो फिर मुझ सैसे लायक को अपना पुत्र क्यों न मानेंगे १

सरकार की जमीन क्यों नहीं छेते ?

मस्तः सरकार के पास को इजारों एकड़ परती खमीन पड़ी है, उसे आप क्यों नहीं लेते १

उत्तर: इमारा मकाध्द क्षमीन छेना नहीं, शक्कि बन-शक्ति कामत कर समान में परिवर्तन छाना है। इस चाहते हैं कि आब समान में नो छेने की हवा चलती है, उसके बदले देने की हवा शुरू हो बाय। हर कोई यह महत्तु करे कि अपने भूमिहीन, भूखे पड़ीसियो की चिता करना, उन्हें बमीन देना हमारा कर्तव्य है। अगर सब छोग अपना क्षत्रेच्य महत्तुक कर भूशन देंगे, तो फिर सरकार की परती बमीन हमें मिछ ही बायगी। वह इमारी ही बमीन है, परंतु हम आन ही उसे नहीं छेना चाहते, क्योंकि इम बनशक्ति बामत करना चाहते हैं।

#### जभींदारी और फारमदारी

प्रश्न : क्या बड़े-बड़े फारम बनाना लामदायी नहीं होगा !

उत्तर: इमने गाँव-गाँव जाकर देखा है कि अभी बमीदारी तो खतम हुर्र है, लेकिन फाममदारी शुरू हुई है। जहाँ पर वह-बड़े फारम बने हैं, वहाँ मब्दूरी की हालत बैटो-फी-ची होती है। बहाँ पर अच्छे-से-अच्छा बेहूँ मबदूरी के हामसी बोया जाता है; लेकिन बिस तरह बैल उस फ़सल को सिर्फ देख सकते हैं, उसे खा नहीं सकते, उसी तरह मजदूर भी उसे सिर्फ देख सकते हैं। कहा बाता है कि मजदूरों को ज्यादा तनखताह दी बाय और उनके लिए सस्ते अनाज की द्कानें खोली बायँ, तो काफी है। लेकिन सरते अनाब की द्कानें याने खराब अनान की दुकानें होती हैं। मन्दूर बढ़िया गेहूं पैदा करे, लेकिन उसे खाने को खराब गेहूं मिले-यह ठीक पेसा ही है, जैसा बैल गेहूँ के खेत में मेहनत करता है, पर उसे खाने के लिए कडवी दी बाती है। ऐसे फारमों में सारी सचा मैने बरों के हाथ में रहती है, मबदूरों की अदल का कोई अपयोग नहीं लिया जाता । अगर मजदूरों के साथ साझा हो, तो ऐसे फारम भी रखे जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि मजदूरों को न सिर्फ अच्छा खाना मिले, बहिक उनकी बृद्धि का भी विकास हो।

### शोपण कैसे मिटेगा १

प्रश्न : शोपक-वर्ग को मिटाये वगैर क्रान्ति कैसे होगी १

उत्तर: मैं नहीं मानता कि समाज में कोई एक शोपक-वर्ग है। दुनिया में शोपण चलता है और इममें से हर कोई एक का शोपक तथा दूसरे से ह्योपित है। सारा समाज जिसका शोपण करता है, वह भंगी भी अपनी औरत का शोषण करता ही है। शोषण मिटाने के लिए आज की समाज-रचना में आमूल परिवर्तन करना होगा। मैं एक क्षण के लिए शोषण बर्दास्त नहीं कर सकता । इसीलिए वो पैदल घूम रहा हूँ । अहिंसक मार्ग से शोपगदीन समाज कायम करते के काम में भुदान-यश यहला कदम है।

भनुष्य-हृदय क्षण में बदल सकता है

प्रदन : क्या आप जानते हैं कि आपको दान देनेवाले बड़े-बड़े जमींदारों में से बहुत-से स्वार्थ की दृष्टि से दान दे रहे हैं ?

. उत्तर : मैं दूसरों की भावनाओं का विश्लेषण नहीं करता ! भैं मानता हैं कि जो भूदान देता है, वह विचार सुनकर देता है ओर प्रेम से देता है। फोई कलतक प्रेम नहीं करता था, तो क्या आज भी नेहीं कर सकता ? मनुष्य का हृदय एक धण में बदल सकता है। मनुष्य के हृदय में प्रेम वास करता है।

# भारतीय संस्कृति का अर्थशास्त्र

आवकल दुनिया में बो आर्थिक विचार चल रहे हैं, समाव-प्यना में परिवर्तन को बो वार्ते चल रही हैं, तममें मुख्य विचार यही है कि उत्पारन के बहे-यहें साधन व्यक्ति की मालकियत के न गई। उन पर समाब की ही मालकियत हो। इस विचार में बमीन का विचार आ बाता है और बड़े कारणाने आदि का भी।

#### हमारी सारी रचना अपरिग्रह पर आधृत

परन्तु में विचार हमारे लिए कोई नये नहीं है। बहिक में तो कहूंगा कि हमारी सारी रचना अपरिष्ठह की नींव पर खड़ी है। यदाप कई कारणों से उन विचारों पर जैला चाहिए, बैसा अमल नहीं हुआ; फिर भी यह तो स्वष्ट है कि हमारे चिनतशोल ऋषियों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक खीवन में सदा अरिग्रह पर कोर दिया है।

### आश्रम-व्यवस्था में कांचन-मुक्ति का आदशे

इतारी आश्रम-स्थवस्या और वर्ण-स्थवस्या हो हो के लीकिये। इतारे बार आश्रमों में से बीत आश्रमों का तो पैसे से सम्बन्ध हो नहीं जाता। परमाण गृहस्याश्रम में हो सम्पत्ति के साथ स्थक्ति के सम्बन्ध की करवाना रखी गृथी है। टेकिन गृहस्याश्रम को भी कायम के लिए आदर्श नहीं माना गया है। उनवें बहर-से-बहर खूटकर, अपने को कैंचा उटाकर, वानवस्थ और मृत्यात की और के जाने की ही करवान मानी गयी है। संन्यास की बात को यदि हम अपनी अलग रख है—स्थोकि उसमें आध्यमय बनने और सेवा करने में अपने आपश्री मूल जाने की बडी बात है, वो शायद हर अल्ल के लिए संमव न हो—तो मी हरएक एहर को दृष्टि तो हमेशा जानमस्य की ओर ही लगी रहती है और रहनी भी चाहिए।

'बोबन के जो ठीन आश्रम सबके लिए आवश्यक समझे गये हैं, उनमें आर्दि और अन्द में व्यक्ति के साथ सम्पन्ति का सम्बन्ध ही नहीं आता ! बचपन में यदी बरुपना है कि जो गुरु दे, सो खाय । वहीं श्रोमान और गरीब के पत्तों में मी मेद नहीं किया जाता । राजा का लहका गरीन के लहके के साथ लकही वीरता है, पानी मरता है, गोर्थ वराता है, तभी बार में। विद्या पांता है। महाचर्याध्रम की व्यवस्था में श्रीमान् के लड़के के लिए किसी किस्म की विश्वायत या सहूलि-यत की कल्पना तक नहीं की गयी है। और एहस्य तो हमेशा यही सोचता है कि में सम्पत्ति के पाश से सुटकर कर बानश्रस्य की ओर वा सकुता।

### वर्ण-ज्यवस्था में भी यही आदर्श

अब वर्ण-स्थवस्था को भी देखिये । वर्ण-स्थवस्था में जिसे मुख्यिम समझा गया यानी ब्राह्मण, स्वके दिए तो ऐच्छिक दारिद्रच ही दिया गया है । वह सम्मद्धि का मालिक बन ही नहीं एकता । हमारी वर्ण-स्थवस्था में भी वर्षोच्या आदर्श तो अप्तिग्रह फा ही माना गया है । टरिद्र-से-दरिद्र ब्राह्मण को भी उन्हों अपने दिए माने का अधिकार नहीं मिला है । इस आदर्श से हम वर्गों च्युत हुए, इसके हतिहास में आज में नहीं प्ट्रेंगा । किंतु हतना यदि हम जान है, तो काफी होगा कि हमारे आदर्शों में निरंदत अपरिग्रह की मावना रही है ।

्रमाहरा की तरह शहर मी अवश्यिही माना गया है। उसके पास भी केवल सेवा का आध्वकार है। इस तरह वर्ष-प्रकरणा में भी आदिम और अंदिम, दोनों को अप्रिम्ही कर दिया गया। शीच में वो बच गये——शिय और पेदम, उनमें से एक के पास एका और दूबरे के पास दोखत होती है, यह सही है। लेकिन दें भी अपने चीचन के तीन हिस्से अपरिम्ह में ही बितात है। माहण अपरिम्ह के अपने आदर्श के काश्य ही पूच माना गया है। हमारा इतिहास प्याम की बदमाओं से मग पड़ा है। हप्पक आदमी यही योचता है कि हस समहं की भी कर को हैं। हमारा आदर्श की काश्य हो की हमारा अपहराह की भी कर को हैं। हमारा आदर्श की मह कर हमारा अपहराह की मह कर हमारा अपहराह की स्वाम के विद्याल महान में चल्लों का आपना के विद्याल महान में चल्लों का आपना के विद्याल महान के व्यक्त का आपना के विद्याल महान में चल्लों का आपना के विद्याल महान के व्यक्त का आपना के विद्याल महान की विद्याल महान की का अपहराह की स्वाम के विद्याल महान की का अपहराह की साम की का अपहराह महान की स्वाम के विद्याल महान की का अपहराह की का अपहराह की स्वाम के विद्याल महान की को का अपहराह की स्वाम के विद्याल महान की का अपहराह की स्वाम के विद्याल महान की साम की का अपहराह की साम की स्वाम के विद्याल महान की साम की स

### कम्युनिज्म से श्रेष्ठ आदर्श

आवकल के आर्थिक और सामाजिक सुधारसंबंधी पश्चिमी विचार हमारे बीवन-विचारों के सामने बच्चे जैसे हैं। उनमें ही सद्विचार का आरंममात्र है। किंद्र हमारे जीवन-विचारों में सम्बत्तिमात्र को ईश्क्रीय वस्तु माना गया है। 'ईसावास्यमिदं सर्व यत् किंच जगरवां चगर्त' मंत्र—सिसकी महाता गांधीबों ने भी बंड़ी प्रशंका की यी, जो हमारा शिरोमणि-मंत्र है और वेदों के श्रेष्ठ अप 'इंदोपिनपद्' में विसे अग्रस्थान मिटा है—हमें यही आदर्श क्लिता है। वह आदर्श क्स्युनिया से किसी तरह कम नहीं, बहिक क्यादा है। हमने ख्यी को देश्यर ही माना है। इधर व्हम्मी और उधर विष्णु, होनों के माता-सिक्त समान समझना और अपने को सेवक या वचा समझना ही हमारा आदर्श है!

#### भरत का आदर्श

भरत ने हमारे सामने क्या आदर्ध रखा है ? वह वह राम से मिलने बा रहा था, तो वसे अपने राज्य की व्यवस्या करने में थोज़ी देर हो गयी। इस समय उसके मुँह से तुरुस्तीदास्त्री ने ये धन्द कहल्याये हैं: "संपत्ति सब राष्ट्रपर्ठ हैं आही।" आप सार्य सामाय्य देख लीखिये का सरत ने किस देग से राम किया। राजिस्हितन पर समचन्द्र की पातुकाओं की स्थापना करके वह सार चलाता था। राज्य का कारीबार सँमालने में तो बह चन्द शब्दे ही देता था और रहता था देहात में। मस्त का राज्य ही तो भारतवर्ष के लिए आदर्श हैं।

कर्ता हम नहीं, भगवान्

हिस्भत और आत्म-बिद्वास से आगे बढ़ों यह सारी विचार-अंधी इतनी केंबी है कि उसमें 'धान' को एक निवः' कार्य समझ दिया गया है। कितने विद्याल धर्म की मारी विरासत हमें निवें है! आग गरि यह विचार लोगों को समझानें, तो कल से उन्हें अपनी सम्बंधि केंक्र देने के लिए तैयार पायेंगे। इसी विस्तात से तो बुसे यह समीन सिन् रही है। इमने तो शेरीर तक को अपना नहीं माना है। बहाँ शरीर पर से ही खामिल को इटा लिया, नहीं और तुन्छ चीजों को कीमत ही क्यां रही ? इमारी विशास करवना के आगे तो सम्मिल का परिवर्तन एक लेल है। आज इस इसे बबान से नोलते हैं। अपर हिम्मत से, समझ-तुसकर यह फहने लों, तो एक मानदूर की लड़की मी अपनी सम्मिल फेंकने के लिए तैयार ही बायां। किन्तु इम हिम्मत से नहीं बोल सकते, इरका कारण यही है कि इम पर पश्चास्य विया का प्रभाव है। आइये, जरा इम अपना मैगन तो लोल देखें। इस मकार अगर इस देखेंगे, तो हिंदुत्तान स्वयुव्य एक लक्ष्मीवान देखें। इस मकार अगर इस देखेंगे, तो हिंदुत्तान स्वयुव्य एक लक्ष्मीवान देखें न कायां।। मला बहाँ लोग समाज के लिए ही पैदा करते हैं और खुद केवल प्रवाहरूप से उसे लेते हैं, वहाँ लक्ष्मी क्यों न आपेगी ?

काशी

₹8-6-142

# काम-नियमन के वाद अर्थ-नियमन

: 88:

हमारा यह काम तभी पूरा होगा, वब हरएक गाँव की जमीन सब प्राम-गांसियों की हो बाबगी और बिल मकार आब लोग अपने पैसे बैंक में खते हैं, उसी मकार वे अपनी सारी बमीन गाँवरूपों बैंक में खते हैं। उसमें से कुटुम्ब को संस्था के अनुवार व्यक्तियत तीर पर बो बमीन बाँगे बायगी, उस पर लोग खेती करेंगे। हिसाब करके प्रायेक सुदुम्ब को उतनी-उतनी बमीन दो बायगी। किर को बचेगी, वह सामुदायिक तीर पर सबके लिए खो बायगी। इस तरह गाँव की कुछ खेती व्यक्तियत होगी और कुछ खासुदायिक। जारा किसी कुटुम्ब की अम्मेवारी कुछ बगों के बाद बढ़ बाय, वो उसे सामुदायिक खेती में से कुछ जमीन और दो बायगी। और अमर अमिनवारों कम हुई, वो अमिकात बंगीन कम कर दो बायगी। इस तरह बगीन सबसे थी बहे, वाह एक पर्म-विचार और अर्थ-विचार सब लोगों को मान्य हो बायगा, तमी मुद्दे समाधान होगा। अमी बही दान की हो बात पल रही है, दहीं तो में कहता हूँ कि कमनी-कम एक गाँव में पाँच एकड़ हो प्राप्त कर लेंगे। उतमें से कई गाँउ ऐसे निकलेंगे, जो अधिक जमीन देंगे। इस प्रकार जो हवा पैटा होगी, उन्नीते यह धर्म-विचार फैलेगा, हुनिया में धर्म-विचार का विकास हमेशा इसी तरह हुआ है।

### बहुपत्नीत्व का जमाना वीत गया

प्राचीन काल के महाभारत की ही बात लीजिये। ठस जमाने में एक पुर्श के चार-मींच जियाँ होना लाम बात थी, लेकिन आज किसी लाघारण आरमी से किहिये, तो वह भी इसे अमेरिवार के तौर पर कबूल ने करेगा। अब बहुप्रतीस का जमाना गुजर गया है। अवस्य ही आज भी कह लोगों के एक से आधिक लियाँ होती है, लेकिन यह विचार अब खीवा हो गया है। उस जमने में बहुप्रतीस में किसीको नीति होनता का आमाल तक न होता था, बहिक कीहक से उक्का वर्णन भी किया जाता या कि अनेक लियाँ के लाय लोग किया माने किया माने का प्राचिक करा होता था, वार्य की अमेरिक लियाँ के लाय लोग किया माने की किया माने का एंग वर्ण गया है, आज का समाज एक करम आगे बढ़ा है। व्यक्तियात तीर पर वर्ण बानों किया माने किया माने करा हो एवं मी किया माने होते हैं। अमेरिवार माने की किया माने होते पर बीत भी करा हो है। अमेरिवार माने की स्वीत होते होते के लाय प्रवाह के लिया माने हात है है। अमेरिवार माने की कीहिये साल के तीर पर बीत भी करा प्रवाह के सी किया माने होते पर बीत भी करा प्रवाह करा की कीहिये साल की तीर पर बीत भी करा प्रवाह के साल करा होते हैं।

चूतरी मिशाल सवा की लीक्षि, सवा के तौर पर ऑन-भूग करना एक समाने में आम शत थी। आँसे फोड़ना, नाक-कान कार लेना आदि दंड आम हुआ करते थे। लेकिन आब सभी देश इसे मानवताबिरोधी और जगलीन समझते हैं।

ि ' ' ' ' विचार-प्रचार से 'अर्थ-नियमन र

हिल प्रकार हमारे। समार्च ने काम-नियेनन किया, प्रासन-प्रचार किये, उसी प्रकार हमारे आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार होने चाहिए। कुछ सुधार ती हुए भी हैं। उदाहरणार्च, अपनी कमाई का ही खुद खाना मामूटी बात बन मूनी है। अब बमीन सबकी है, यह विचार भी आम करना होगा। छोग पूछते हैं कि यह कैरो हो ! मैं कहता हूँ कि आखिर बहुपत्तील हैते खतम हुआ ! विचारों से ही तो हुआ । मानव वह है, बो मानन करता है ! विचार उसका एक मानापी शाल है । उससे वह ऐसे काम कर सकता है, बो हुसरे किसी शाल से नहीं हो वकते ! विचार से काम बदर-से-बदर होते हैं, इक्की मिनाल भी हम रे वकते हैं। भोवंग का विचार आज उनियाम में हर बात बखता है। कई उसे पकर करते हैं, तो कई नापसंद भी करते हैं। के किस हरएक ने उस पर खोचा है और सबनें यह माना है कि मॉहर्च के विचारों में कुछ तर्भा शो है। आखिर उसके पास क्या हमाना है कि मॉहर्च के विचारों में कुछ तर्भ अंश है। आखिर उसके पास क्या हिस थी! उसके विचार हिस का सिक से हमी कै हो। यह विचार समझानेवाल ऋषि था।

तांचीडी का उदाहरण हमारे सामने प्रायंख ही है। उन्होंने जो विचार-प्रवर्तन का कार्य किया, उसमें लिया विचार के कीन-धी शक्ति थी। शकराबार्य, रामानुक, गुद्ध आदि के उदाहरण तो हम बानते ही हैं। उनके कार्य की प्रतिश क्या कम है। राका-प्रहासकाओं के 'शब्द चले स्वयं, लेकिन सम्पुरुषों के शास्त्र आज भी चल तहें। हैं। यह सब किल श्रांत्र से हुआ! समझने की शिक्त से ही। विचार के अनुसार आवरण और आचरण के अनुसार समझाने के शास्त्र पर विस्तास रसनेवालों ने ही दुनिया में कुछ परिवर्तन किया है।

6-9-149

# राम काजु कीन्हें विजु मोहि कहाँ विश्राम : ४४

'तम् एतम् आञ्चणा विविद्शिवि यज्ञेन दानेन तपसा अनाराकेन ।'

मेरे लिए बाब का दिन ( अपना कम्मन्दिन्छ ) अंतर्निरोक्षण का था, को मेंने आब काफी कर लिया. १ मेंने छोवा कि भूमिशन-यह का बह कार्य अर्थत अर्थत । सामिक है, इस बात को 'तो सभी लोग' समझ गये हैं। मानना पड़ेगा कि पहले यह काम कभी नहीं उठाया गया था। लेकिन मैंने उठाया, यह फहना भी तस्त है। मेरी अनुभृति तो यही रही कि परमेखर ने यह काम मुस्ते लेना चाहा और आप होगों से भी हेना चाहता है। तो, इतना कहिन बाम परते की जिम्मेवारी विस पर और जिन पर परमेश्वर ने रखीं है, हो और उर्दे इसके हायक भी बनना चाहिए। इस होगों के सामने दान और नर छो बत रखते और वे इसका बचाब भी देते हैं। भी यह नहीं मानता कि साद पंतर की हाल एकड बमीन, जो प्रमाशकि से मिली है, कोई है। इसहिए इस होगों हो बात कि दिस्पता मुझे अधिक सामन्य के यह अध्याम है। इसहिए इस होगों हो और विदेशका मुझे अधिक सामन्य की मौंन करनी चोहिए। पर मौंग वहीं हर महोगा, जो अपनी तरपता नम्मोंगा, जो अपनी तरपता नम्मोंगा, जो अपनी तरपता नम्मोंगा, जो अपनी तरपता नम्मोंगा की बहार मानेगा, जो अपनी तरपता नम्मोंगा की बहार साम स्वार्थ की स्वार्थ की साम करनी चोहिए। पर मौंग वहीं हर

# आश्रम का आश्रय-त्याग

ऋषियों ने और भगवर्गीता ने यह, 'दोन, तप, ये तीन बातें रहीं। में सोचता या कि इनमें से यह और दान शब्द तो मैंने चलाये, पर तप शब्द रा लोग दिये बोर ये दोनों खिद्ध न होंगे। तीनों मिलकर ही पूर्ण यस्तु होगी। तप इम कार्यकर्ताओं को ही करना होगा। यश और दान जनता से अमेखि है, लेकिन तपस्या तो इम लोगों की बट्नी चाहिए।

''ब्रुव तफ राम का काव किद्ध नहीं होता, तब तक मुहो विक्षाम कहाँ।' हर्ष दिया में में शोखता रहा, तो इस निर्णय पर आया कि मुहो कुछ त्याय परते चाहिए। पर क्या त्याम कहें। शोखकर निर्णय किया कि बब तक यह मस्त हरू नहीं होता, तब तक आक्रम का आक्रय छोड़ हूँ। यह विचार तम तैंन् इंता दिनों से तीमता से मेरे मन में चल रहा मा। आरत मेंने को आक्रम बनाया और वहाँ में निरंतर सेवा-कार्य परता रहा, 'बहाँ मेंने देए-तेवा है प्रयोग पिये और आब भी बहाँ वाचन-मुक्ति का महान मयोग पल रहां, वह भूमि त्याम और तमस्त्री हो। फिर मी आक्रम पा हमें एक मना का आक्रम भी तो है। मैंने सोचा कि बब तक भूतान-यह चा पाये कि च होता, तब तक आक्रम को आवित्य समझकर छोड़ हो देना चाहिए। निनं यह निर्णय कर लिया और आप सबकी साधी में मगरान के नाम र

#### रघपति-कर-बाण

परसों इमारे 'पूज्य माई भी विद्योगखालबी ( मशस्त्रात्य ) देह छोडवर चले गये, तो उससे मेरी यह मावना और भी बढ गयी, अधिक तीन हो गयी ! मेंन सोचा, जो भी थोड़ा समय परमेंद्रन ने हमारे हाय में दिया है, उतने में , उसका सौंपा हुआ कार्य हमें कर छैना थाहिए। वह चाहे पूरा हो या न हो, व इसनी चिंता हमें न करनी चाहिए। यह वी परमेश्वर के किम्मे छोड़ देना चाहिए। पर इम उसके लिए पूरी ताकन लगायें। इसी दृष्टि से में इस निर्णय पर पहुँचा। बन मैंने यह काम ग्रेंक किया या, तन मेरे मन में यह कराना थी कि बीच-बीच में साधम बाया करूँगा। किन्तु अन वह विवार टूट गया। अन यह पूर्ण क्षर्य में "रघुपति-कर-गण" हो गया।

में आप लोगों से इस सकत्य में बल चाहता हूँ। भीतर से तो बल बहुत है, छेशमान भी कमबोरी अनुमद नहीं करता। पर यह काम महान है, इसलिए सामुदायिक इन्डा शक्ति का बन इसमें अवस्य चाहिए। आप मेरे ' लिए प्रार्थना करें कि परमैश्वर मेरा छक्क्प पूर्ण करे ।

हमारी कसोटी भने विश्रास करने या आंश्रम में न बाने का जो निश्चय किया है, यह विचारपूर्वक ही किया है। आप जानते ही हैं कि मैंने अपनी जवानी के ३० साल चात उपासना, ध्यान-योग, कमें योग, भक्ति-योग और रचनात्मक काम में विताये हैं। मैं कोई प्रचारक नहीं हूं। बी प्रचारक-रामाव का होता है, यह अपनी बयानी इस मकार नहीं विताता और न बुदापे में इस मकार , घूमने के लिए ही निकल पडवा है। मैं तो रचनात्मक काम में विश्वास रखते-थाला एक नम्न साधक, सेवक और शोधक हूँ। मुझे रचनात्मक कामे से ही सतीप और समाधान मिलना है। किन्तु अपने गाँवी की समस्याओं का निरी-थांग फरते हुए में इस नतीजे पर पहुँचा कि हमारा बुनियादी सवाल भूमि का चवाल है । अहिंसात्मक वरीके से इसे इल करने की युक्ति खोजनी चाहिए। अगर यह मसला इलम फर सेंक, ते। हमें ऑहसा का दावा छोड़ देना चीहिए । बही आहिंगा का दावा गया, वहीं रेचनात्मक काम भी चला गया । हाँ, वंशोकाण हार्स्स देश को फीबी बना देगी। मुझे उसमें श्रदा नहीं है। अगर भारतीय संस्कृति, अहिसा, स्नोदय आदि पर हमें श्रदा हो, तो भूदान-यज्ञ का काम उठान होगा। तभी रचनात्मक काम बढ़ चकते हैं, नहीं तो सारे काम निस्तेंब हो जायेंगे। जब मेरी यह पूर्ण निष्ठा हो गयी, तभी मैंने निश्चय किया कि आश्रम

में नहीं रहेंगा ! · · ' में चाहता हूँ कि अपने को गांधीजी के शिष्य माननेवाले छमी होग इसे सोचें कि मैंने जो निश्चय किया, वह सही है या गस्त | अगर गस्त हो, हो

मुझे समक्षायें ! जैसा कि मैंने कहा, मैं तो रचनात्मक काम ही करना चाहता हें और नहीं मैने वीस साल तक किया भी है, इसलिए मेरे इस निर्मय से रचनारमक फाम को कोई हानि पहुँचने का सम्भव नहीं है। यदि मेरे काम को वे ठीक समझें, तो वे मुझे इसमें पूरा सहयोग दें। नापू के सत्यापह में जिस प्रकार लोग अपने-अपने रचनात्मक काम छोड़ कूद पड़ते ये, जिस प्रशः मुद्ध के समय कोई सिपाही उत्सुक हो उटता है, उसी प्रकार आप इस आंदोटन

में सहयोग दें, ऐसी मेरी माँग है। औरों से भी में यही माँगता हूँ कि है जितनी मदद दे सफें, इस काम के लिए हैं।

काशी 19-9-148

:

विहार [ सितम्बर १९५२ से दिसम्बर १९५२ ]

# भारतीय क्रांति का अनोखा तरीका

आब सारी दुनिया पूतरे हो राखे बा रही है। घम से से हो या अपमें से हर किसी तरीके से लेगा, बटोप्ता और संबह करना ही दुनिया बानती है। लेकिन अब देने चा समय आ गया है। लेग कहते हैं, दिना उस्टी गंगा बहाना है। लेकिन लेकिन यह उस्टी गंगा बहाने का काम नहीं, सीची गंगा बहाने को काम है। लेकिन सगर हम एक दूतरे से नक्सत कर सबने से बीना चाहें, तो वह देश्वर की इच्छा के विदद होगा, उससे हमें दुल्स मिलेगा।

## भोग के साथ दान छाजिमी

आप अलवार पट्टते होंगे कि कोरिया में युद्ध चल रहा है और मुलह को बातें भी चल रही हैं। दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। वहाँ आग और पानी दोनों हैं। पर पानी के समान पत्ल पहिंदी का दील, को पानी के समान पत्ल रहता है, छिड़क रहे हैं। व वितान यह पतला पानी छिड़क रहे हैं, उतनी ही आग मड़क रही है। मुलह की को बातें चली, जनकी किताबों का दिर सात पट केंचा हो गया और उपजा चलन वाँच सी रीपक है, किर भी युद्ध चल रहा है। सावद हस युद्ध से साथ दीता को साथ भी स्वय चल रहा है। सावद हस युद्ध से साथ दीता कर साव । यह सब हसी हिए हो रहा है कि हम सिफंड केने की बात करते हैं, देने की नहीं।

बचपन में हम अपने माता-पिता से कैते रहे हैं। मगबान में हमें यह तालीम दी है। इएका मतलब यह है कि अपने से बो अञ्चानी हैं, दु:खी हैं, छोटे हैं, उन्हें देना शानियों, सुखी कोमों और बड़ों का हमा है। केकिन फौन बड़ा है और कौन छोटा! अगर पाँच रुपये कमानेवाल दो रुपये कमानेवाल से बड़ा है और दर कपया कमानेवाल से छोटा है, तो 'छोटा की दहां यह है कि सुझे बुळ-न-कुछ दिये प्रति स्वी यह एक स्वी सा की बात है। इरप्यक्र को छोचना चाहिए कि मुझे बुळ-न-कुछ दिये भगेर काने का अध्वान में हैं। मोग के साथ पर्यं न हो, तो बह रोग बन बाता है। सिर्फ वारीसिक और मानिक साथ पर्यं न हो, तो वह रोग बन बाता है। सिर्फ वारीसिक और मानिक

# भारतीय क्रांति का अनोखा तरीका

आब सारी दुनिया दूधरे ही रास्ते जा रही है। वर्स से हो या अपर्में से, हर किसी तरीके से लेना, बटोरना और संग्रह फरना ही दुनिया जानती है। छेनिक अन्न देने का समय ज्ञा ज्ञा है। छोन कहते हैं, 'देना उस्टी गंगा बहाना है।' छेकिन यह उस्टी गंगा बहाने का काम नहीं, सीची गंगा बहाने का काम है।' अगत हम एक-दुसरे से जरूत कर हमाड़े से जीना चाहें, तो बह हैस्वर की इस्टा को विद्य होगा, उनसे हमें दु:ज मिलेगा।

### भोग के साथ दान छाजिमी

बचपन में हम अपने माता-पिता से टिते रहे हैं। मगवान ने हमें यह ताजीम दी है। इसका मतलन यह है कि अपने से जो अजानी हैं, दु:खी हैं, छोटे हैं, उन्हें देना ज्ञानियों, मुखी लेगों और नहीं का काम है। ठेकिन कीन बहा है और कीन छोटा! अगर पाँच रुपये कमानेवाळा दो रुपये कमानेवाळ से बहा है और दस क्या कमानेवाळ से छोटा है, तो छीटा और नहां यह ए हमें मर की बात है। इसका को छीचना चाहिए कि शुद्ध कुछ-न-कुछ दिये बगैर स्काने का अधिकार नहीं है। मोभ के राज्य दान क्यांबानी है। मोने के गाय पथ्य न हो, तो वह रोग यन बाता है। विकं द्वारीहिक और मानिक नहीं, बल्कि द्वेष, झगड़े, महामुद्ध आदि सारे रोग समान-शरीर में पैदा होते हैं। निरन्तर दान देते रहना, यही भोग के लिए उपाय है। उसीसे भोग करमाणकारी होता है, बिनाशकारी नहीं।

आज दुनिया परेशान है

आज बहे-बड़े क्टनींतिश और नेता, जो जनता द्वारा चुने गये हैं, सार दिमाग लगा-लगाकर क्या कर रहे हैं है मसले पैदा होते हैं, लेकिन सुल्दर्ते नहीं। कोरिया में तो युद्ध चल ही रहा है। कम्मीर में सुओं निकल रहा है। 'लंका के हिन्दुस्तानी विफ्त कोट देने का अधिकार चाहते हैं, लेकिन वह मी टन्हें नहीं मिलता। अगर रक्षिण लम्मीका में हिन्दुस्तानियों को हरिश्तों की तरह अलग रखा जाता है, जब कि आज हमारे देम में शिदानों की हरिश्त वैसी नहीं रही और हमारे संविधान ने सबको समान अधिकार दे दिया है। हस्तिए अमीका में हिन्दुस्तानी लोग सत्थायह कर रहे हैं। हस तरह आज हुनिया में ऐसा कोई देश नहीं, जहां असली स्वराज्य का सुख और आनंद हो।

होग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्वराज्य मिछने के बाद मी आनन्द नहीं है। है किन में पूछता हूं कि फिछ देश में आनंद है है क्या अमेरिका में सुख है। नहीं। वहीं के गरीब भी दुरखी हैं। कल में स्वर्ध है, यह सोचना भी किल्किंग तालत है। सुख के लिए कोशिश्रा वो सबकी है, पर उनका दंग गलत है। इसकिए अब हमें केशक देने की बाद करती है।

# दान में भी यह कंजुसी !

एक दिन सुबह एक व्यक्ति एक एकड़ पूर्धि भक्ति से देने आया या, बिसके पास तीन सी एकड़ वकीन यी। मैंने उसे समझाया कि 'इतना कम देने से आपकी बदनामी होगी। मैं सबकी इक्टत बदाना चाइता हूं—शीमार्गे की और गरोबों की। यदि मुझे आक्रम के लिए बमीन की आवदरकता होगी, तो मैं यह ले लेता। लेकन में तो आब दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि वनकर मौगता हूं।' मेरे समझावे पर उसने बिना किसी हिचकिण्याहर से तील एकड़ भूमि से | फिर मैंने शोचा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। 'पूर्य उपने कर्का होगी। से वैसे की सिलाया है, लेकीच यह अबर होगा। से वैसे की

मिश्री देकर हम भगवान् से अपने को आपित से जुड़ाने की प्रार्थना करते ही हैं। वहाँ दान की प्रेरण है, वहाँ भी चक्छी है, यह देख में सावधान हो गया। मैंने तय किया कि छोधा-चा दान नहीं क्या। वो दान आम्मानरहित होगा, वहीं क्या। मेरा विचार समझकर थो दान में मिलेगा, वही मुद्दे चांहिए, जीकिक रूप का दान नहीं चाहिए। एक बार एक इस हकार एक इसाले ने मुनीम के हारा सी एकड़ देना चाहा। छिक्म मैंने वह दान लेने से हनकार कर दिया, नथींकि मेरा काय करों देन था है।

त्याग की पृष्ठभूमि पर कांति

फम्युनिस्ट छोगों फा कहना है कि इससे झांति दक हायां।। छेकिन ये जानते ही नहीं कि क्रांति किस विदिया हा नाम है। क्रांति हस्स्क देश में एक ही दंग से नहीं कि क्रांति किस विदिया हा नाम है। क्रांति हस्स्क देश में एक ही दंग से नहीं होती। वे किता में यहकर कहते हैं कि मानसे ने मो शाक सनाया है, इसीके अनुसार क्रांति होगों। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खिद्ध-तात में क्रांति किस दंग से हो सवसार केश्व कर या गायी है। इस देश का अपना दंग है, अरना पियत और अपना धर्म है। की 'क्रू-प्रमं' होता है—एक-एक कुळ में एक-एक गुण का विकास होता है और उड़िकें अनुसार चलना उसका धर्म होता है—चैसे ही देश का भी पर्म होता है। हिंदुस्तान में आलम का शान माचीन काल से चला था रहा है। जब सारी दुनिया पोर अंग्रकार में सोगी हुई भी, तब यहाँ आतमशान का स्वन्ता मक्रांत फ्रेंस होता है महें भी मातिनहीं हो बकती। यदि आप आतम के इस्कें करेंस, वर्ग नहींदि कोई में सालनहीं हो बकती। वहसे आप आतम के इस्ते, वर्ग नहींदों, क्रांतिनहीं हो बकती। वहसे आंत नहीं होगी। कस्तुनिस्तों ने क्रांति हो दिन्य काति है। वह तो हर मार्ग हो जाता है।

यह मेरा विचार समाब-रचना की क्रांति का है। कार्यकर्ता उदार सुद्धि के ओर दवालु होने चाहिए:--अपने पास का देनेवाले और क्रांतिकारी होने चाहिए। भूतदया से दिया हुआ दान मैं लेना नहीं चाहता। हमें विचार देना है और मिट्टी लेनी हैं। हम एक बढ़ी चीब देते हैं और छोटी मौगते हैं। कहाँ मिष्टी और कहाँ विचार ! हम करोड़ की चीज देते हैं और आने की मौगते हैं। हम ऐसे उदार दाता है कि जितना आपसे छते हैं, उससे हजार गुना देते हैं, आपसे कुछ मी छीनते नहीं । अगर आपने विचार समझे और दान दिया, तो यह काम आस साल में मी न होगा । अकिन एक बार विचार की समझ खिया, तो अपना चर्चक दे देंगे । हिंदुस्तान में सर्वस्व अर्थ करने बाले ह्यायी कई विकले हैं। यहाँ त्याय का नाम मुनते ही लोगों के दिलों में उदास है देता हो जाता है। इसकिए यहाँ चो क्रांति होगी, वह त्याग की पृष्ठमूर्मि पर और रेयान से ही होगी।

हम द्निया के भागदर्शक हैं

भाज सारी दुनिया ऐंड इसीने में पड़ी है कि वह कोस्ट्र के समान गोड़गोल चूम रही है, मगति नहीं कर रही है । सारे देश के नेता आज के मगह
में 'फैंते हैं। उन्हें बाहर निकल्ने की हिम्मत नहीं। अगर आज अमेरिकावलें
हैंचा के नाम पर २५ दिसम्बर की तारीख मुकरेंद कर यह ऐलान फर हैं कि
उस दिन से इम सेना नहीं खंगे, तो बचा उसके बाद रूस उस पर इमले
करेता! कभी नहीं, स्थोकि उससे नितक हवा पैदा होगी। उसका असर सारी
दुनिया पर होगा। लेकिन अमेरिकावाले यह नहीं करते, स्थोकि वे स्ति
हिम्मत हो नहीं कर सकते। स्लवाले भी ऐसी हिम्मत नहीं करते और न
हिन्दुस्तान के लोग ही करते हैं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान से बरता है और
पाकिस्तान हिन्दुस्तान से। इसलिए दोनों सेनाएँ रखते हैं।

अमेरिकाबाठे कहते हैं कि हम न सिर्फ अपनी खाके लिए, बहिंक सारी दुनिया की रक्षा के लिए और दुनिया में शान्ति प्रस्थापित करने के लिए होने से कारण सेना छोड़ नहीं सबसे और हम दुखंड होने के कारण सेना छोड़ नहीं कर है। एवं माया देवी का फेरा है। एवं सपरी-अपनी बात चलाने की कोशिश्व करते हैं। सारी दुनिया में शांति हैं सर्था का पकती है, यह ये सोचत नहीं, क्योंकि प्रवाह में कैसे हुए हैं। कि भी परोस्वर की कृपा से हम प्रवाह में कैसे हुए हैं। कि भी परोस्वर की कृपा से हम प्रवाह में कैसे हुए हैं। कि भी परोस्वर की कृपा से हम प्रवाह में कि मारी आशारी की स्टाई स्वरी देव से भी। इसीटिए हिंदुस्तान आज हम हालत में हैं कि

वह अपना शस्ता जुन सकता है—हिंसा या अहिंसा का । दोनों का नियोजन कर सकता है। नये-नये तरीके, जो दूसरों को सुझते नहीं, हमें सहा सबते हैं। इसलिए नहीं कि हमें अक्ल ज्यादा है। हम तो छोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारमज्ञान की परेपरा चलती आ रही है । .

## में बुद्ध भगवान् के चरण-चिह्नों पर

अभी फांव ने गाया कि विनोवा बुद्ध मगवान के चरण-चिह्नों पर चला है। यद्यपि तसना घरना गसत है, फिर भी उसने वो कहा, वह सही है। लिफिन बढ़ मग्यान तो महान् ये और इम अत्यंत खुद्र हैं । उनकी तुलना में इम कुछ भी नहीं जानते. अगर ये एक चपये का जानते हैं। तो इम एक पाई का। फिर भी इम ज्यादा जानते हैं। द्योंकि इम उनके कंधों पर बैटे हैं, जिस तरह बाद के कंधे पर बैट! हुआ बच्चा बाद से छोटा होने पर भी बाद से ज्याद? देखता है, इसी तरह इम उनसे बहुत छोटे होते हुए भी अधिक जानते हैं। उनकी तुलना में हमारी कोई इस्ती ही नहीं है। फिर भी बुद के जमाने में जो काम नहीं यन एकता था, वह आव बन सकता है, क्योंकि उनका अनुभव इमारे पीछे है। इम छोटे हैं, पर हमारा कार्य बड़ा है। धुगौवती (विहार)

18-9-742

# वने-बनाये शास्त्र से क्रान्ति न होगी

: 89:

मैंने षम्युनिस्टों की आहोजना बरूर की और करता भी हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना माई समझता हूँ । वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी में अपना कर्तस्य मानता हूँ कि उन्हें समझाऊँ । मैं चाहता हूँ कि वे भी मुझे ठीक तरह से समर्दी और फिर मुझ पर टीका करें। मैंने उन पर बो टीका की, वह कड़ नहीं, स्वष्ट भी। उन्होंने क्रांति का एक शास्त्र बनाया है, लेकिन मेरा कहना है कि ऐसे बने-बनाये शास्त्र के अनुसार क्रांति नहीं होती। वे तो फाल मानसे के बानय को ही बेद-बानय के समान मानते हैं, लेकिन अगर आन काल मानसे खुद होता, तो उसे भी इस तरह की विचार-पारा पसन्द न आती। अगर कह आज होता, तो इस पर भीर करता और नयी बातें सुप्ताता। हम पुरतकनिष्ठ या शब्दनिष्ठ नर्नेनो, तो क्रांति नहीं हो सकती। एक देश में किस देग से क्रांति हुई, उसी दंग से दूसरे देश में नहीं होती। क्रांति तो देश, काल, परिस्थित पर निर्भार हाती हैं।

यं ह जो नहीं समझते, उन्हें में समझाऊँगा। मेरा उन पर प्रेम है। उनमें हे फड़ें होग मेरे मित्र हैं। उन्होंने एक-दो बनाह मुझे मानपत्र और दानपत्र मी दिये हैं। फिर भी अगर वे मानते हैं कि नेये रास्ता ठीक नहीं है, तो उन्हें यह मानते का पूरा हक है। छेकिन में उनके कहता हूँ कि आप जार वह रखी और देखो। जो आप चाहते हैं, नहीं में भी चाहता हूँ। नह है मरीजों का हितं। इस्ति मुझ की चीज यहाँ खड़े हैं। वह है मरीजों का हितं। इस्तिए बाहर की चीज यहाँ छने ने छक फायदा नहीं होगा।

बेदखल मत होना

कस्युनिस्टों ने मुझे बेदलिल्यों के बारे में सवाल पूछा है। मैंने तो बेदलिल्यों का अस्वन्त बोरदार बिरोध किया है। लेकिन में नारे ल्याना नहीं बानता। मैंने काशों में किशानों से कहा था कि आप बेदलल क्यों हो रहे हैं। आप अपनी कामान पर शान्ति से बटे रहिये। अगर कोई आपको पीटना मो बाँक, तो पीटने दों। हुआसन के हाथ के स्थान पीटनेवाले के हाथ पीटने-पीटी यक बाउँने। मेरे हल कथन से सब बाधत हो। यथे और किर उत्तर मदेख की सरकार ने बेदलली बन्द कर दी। मैं चाहता हूँ कि बिहार में भी यह हो बाय। मैं तो बेदलल की हुई बमीन भी दान में मींगला हूँ। मैं यह बमोन उन्होंकी हूँगा, किर्ट बेदलल किया गया हो। इससे बेदलल करनेवाले के पान भी मिर बायँगे, वे शुद्ध होंगे। मैं उन्हें दोष देना नहीं जरना चाहता हूँ। लेकिन में तो काम हो करना बानता हूँ, नारे लगाना नहीं। मैं देशक का नाम नहीं लोड़ सफता!

कायुनिस्ट छोग इदय-परिवर्तन की हैंगी वहाते हैं, छेकिन में कहता हूँ कि इदय-परिवर्तन तो आपका (कम्युनिस्टो का ) ही हुआ है। कार्छ मानस फी एक किताब ने आपका हृदय-परिवर्तन किया है। क्या मार्क्स काठी और विसील लेकर आप पर साम्यवाद लादने आया था ? आप तो पुस्तक के कारण ही साम्यवादी बने हैं। शंकराष्ट्रायों ने किस तरह विचार-प्रचार का काम किया, उसी तरह इमें भी करना है। इमें सबकी समझाना होगा। मेरी समा में हजारें लोग आते हैं और मेरी वार्ते मुनकर घर बाकर कहते हैं कि 'द्राअ की रोशनी, हवा और पानी को तरह क्यीन भी परमेश्वर को देन है।' इसते बदुकर कम्मुनिस्ट और क्या चाहते हैं है किन अगर वे परमेश्वर के नाम का ही विरोप करते हैं, तो में उनसे कहूँगा कि उसका नाम न लेना मुझले नहीं होया। आप मुझे माफ करें।

## भूदान की बेरणा कहाँ से ?

मुझले पूछा गया है कि 'क्या यह यही है कि लेलंगाना से ही आपको भूशन-यह की प्रेरणा मिछी !' इस पर भेरा कहना है कि भूशन-यह की प्रेरणा मेरे मन में चार-जीच लाक से चल रही थी। गांचीबी के बाद बद में दिल्ली में में बातों और घरणार्थियों में काम करता था, उसी समय पर समस्या मेरे पानने कही हुई थी। पाकिस्तान से आनेवाले घरणार्थियों में हरिजनों को क्षानिन नहीं मिल रही थी। पिकस्तान से आनेवाले घरणार्थियों में हरिजनों को क्षानिन नहीं मिल रही थी। इसील्यर मेंने उनके लिए कोशिया की और पंचाय-सरकार से अपील की। फिर सरकार ने बाहिर किया कि हरिजनों के लिए पीच लाल एकड़ कमीन रखी बायगी। अंति सरकार के इस काम की प्रार्थना समा में प्रश्ना मी की थी। लेकन उनके बाद कुछ परिस्थितियों के कारण कहा हिस नहीं कर सकी। इस पर कितनों ने हुस्स मकट किया। रामेश्वरीकों ने हर से हिता नहीं कर सकी। इस पर कितनों ने हुस्स मकट किया। रामेश्वरीकों ने हर की बहुत हुस्स हुआ। लेकिन मैंने उन सबसे कहा कि सब करो। उसके बाद इस दिवान पर सोचता रहा। बब में तेनेश्वान में पुनता था, तब एक चलह हरिजनों ने कमीन की मौंग की। मैंने सोचा कि बता गाँववालों के दिलों को प्रेरोते। कि सर मैंने हिस्मात करके बयोन माँगी। वहीं मुक्त ब्यीन पिली और फिर इस यह का आरंग हुआ।

इसका मतलब यह है कि भगवान् ही इस काम को बाहता है। मेरे इस यह का आरम्म वेलगाना में बसर हुआ है, लेकिन कम्युनिस्टों के फारण नहीं

हुआ । मैं कम्युनिस्टों को विकास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे मन मैं उनके पति बुरा भाव नहीं है, अच्छा ही भाव है। किशीके मन में क्या भाव है, यह चानने के लिए रंगावान ने हमारी छाती पर कोई खिडकी नहीं रखी, यह 'उतकी गळती हो गयी। अगर होती, तो आप देखते कि मेरे मन में आपके मति कितना मेम है।

चक्सर 286-145

कान्ति संकान्ति घने

: 32:

आब से टाई हजार साल पहले आपके इस प्रदेश में एक महान पुरुष का आविभीव हुआ था। उसने विश्वविजय कैसे शास की बाय, इसका एक मंत्र हमें दिया है। उनके प्रेम ओर निर्वेरता के सदेश का परिणाम न केवल हिंदुस्तान पर, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ। आज जब कि दुनिया में लडाई झगड़ें और कशमकश चल रही है, तो उनके विचारों का स्मरण द्वनिया को अधिक हो रहा है। द्वनिया के सारे विचारक आज उसी नतीजे पर क्षा रहे हैं, जिस पर भगवान बुद ढाई हजार वाल पहले आये थे।

ं अक्षोचेन विने कोधम्<sup>र</sup> उन्होंने कहा :

अक्षोधेन जिने कोध, बसाधु साधुना जिने । जिने कदरिय दानेन, सच्चेनाडिकवादिनम् ॥

अगर इमारे सामने गुस्सा नर्बर आता हो और हम उसे बीतना चाहते ही, उस पर फतइ हासिल करना चाहते हों, तो हममें परम शान्ति चाहिए । सामने

वाले में जितनी माना में कोघ होगा, उतनी ही माना में इममें शानित होनी चाहिए। ग्रान्ति से ही इम क्रोघ को बीत सकते हैं। मगवान् बुद ने किसीको भी क्रोप के क्या होने की बात नहीं कही। बो समझता है कि उन्होंने दुर्गलता विखायी, वह गलत समझता है। तलबार देखकर बो भाग जाता मा कायरता से तळवार के वर्ष होता है, उसकी आहिंसा का उन्होंने प्रचार नहीं किया। उन्होंने तो हमें विचार-मंत्र दिया कि अक्रोध से क्रोध को बीतना पाहिए। यदि हम दूसरे का यक्ष लेकर उसी पर हमला करना पाहते हैं, 'तो तुन्या में शन्ति निर्मित नहीं हो सकती। अक्रोध से लडनेवाला हो क्रोध को बीत सकता है,।

ें परग्राम ने भी यह प्रयोग किया था। उत्मच क्षत्रियों की सबक सिखाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी शख घारण किया और एक बार निःक्षत्रिय प्रची बनायी। लेकिन उंससे खतिय नष्ट नहीं हुए। इसलिए फिर से उसने शस्त्र धारण किया ! इसी तरह उसने इक्कीस बार क्षत्रियों को नष्ट करने की कोश्चिश की, फिर मी क्षत्रिय ,नामरोप नहीं हुए । वे कैसे नामरोप हो सकते ये, जब कि परश्राम ने खुद हाथ में शक्त छेकर श्रवियों की वृद्धि की ! वह . खद क्षत्रिय बन गया । जेशा बीज बोया, वैसा फल पाया । उसने क्षत्रियंत्य का . बीन बीया, इस्टिए उसमें से अनन्त गुगा सनिय ही निकल सकते थे। ये सारे पूर्व बों के अनुमन भगवान बुद्ध के सामने थे । उन्होंने विहार के 'लोगों को उनकी ही भाषा में यह सन्देश सुनाया कि इस दुर्बनता के वश मत होना, भागना नहीं । दुवनता पर वर्षा' चलाना चाहते हो, तो उसे अपने हृदय में प्रवेश मन करने हो। अगर उसने प्रवेश पाया, तो वह हमारे हृद्य को भी जीत लेगी। हसीहिट असाधुल को 'प्राबित नरने के लिए साधुल आवहब क है। वज्सपन की दूर करने के लिए उदारता ही चाहिए । सत्य से मिथ्या का लोग फरेनी चाहिए । अंधकार से अंधकार मिट नहीं सकता, बहिक गहरा और दुहरा हो सकता है । उसे मिटाने के लिए उसके विरुद्ध शक्ति याने प्रकाश चाहिए। बच्चे के अशन को मिटाने के लिए उस्ताद में शन होना चाहिए। अज्ञान के सामने अज्ञान खड़ा करके हम उसे नहीं बीत सकते । इस तरह की मिसालें इस अपने जीवन में देखते हैं |

हिंसा और विज्ञान-युग ्

लेकिन बहाँ समाबन्यापी कार्य करना पडता है, ,यष्ट्रीय दृष्टि से काम करना पडता है, यहाँ मर्नुष्य व्यमी तक' इस निर्णय पर नहीं आया कि अक्रोध से क्षोध फो जीता जा सकता है। उस क्षेत्र में व्यमी भी प्रयोग चल रहे हैं। व्यमिता भीर रूप ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। दूबरे छोटे-छोटे देश भी उनके चरण निहों पर चरते हैं जोर छोटे-मोटे प्रयोग करते हैं। व प्रयोग क्या है। एक देश के पास एटम बम है, तो दूबरा उससे भी बदुकर एटम बम या हाइड्रोजन, वम बमाने की केशिश्य करता है। इस तरह उससेलर सहारक छोण का स्थोपन चलता है। दे समस्तते हैं कि इससे छान्ति निर्माण को सकता है, हम दुनिया को सुख दे सकतें भी बना बन्दर बना करेंगे। इसिटिय उसम-से-उसम शक्तों हैं बना को सुख वे सकतें में की स्वाहत की की शिक्ष करते हैं।

किन्तु इन प्रयोगों से शान्ति नहीं, अशान्ति ही बद सकती है। विशान के इस पुना में बो शक बंदायंगे, वे दुनिया का खातमा ही करेंगे। लेकिन वे ऐसा इसिए कर रहे हैं कि वे इस बात को नहीं समझते। वे एक प्रवाह में वह रहे हैं। विश्वयुद्ध का स्थाप्त एक पुरुष के या थोड़ेन्से पुरुषों के हाय में मी इता। 'सोरे एक प्रवाह में वह बाते हैं। 'स्कृतिक्श्वास्त नियोक्ताने वे अपने प्रकृति के अनुतार काम करते हैं। इसीलिए वह कोई नियोबन या आयोवन मही होता, अनुवर्णन हो बाता है। यत महायुद्ध में 'सचिंकल से कितानों ने पूर्ण कि आप युद्ध के उद्देश बताहये। कुछ दिनं तंक उसने कुछ तो बताया, लेकिन एक दिन साफ कहा कि 'युद्ध 'का उद्देश विवय हासिल 'क्तने के स्था और समा हो सकता है !' इसका प्रतल्धन यह है कि इस युद्ध में कुछ नहीं है। इस तरह सब लोग प्रति देश सा तरहे या में कुछ नहीं है। इस तरह सब लोग प्रदेस में के काने हैं। इस तरह सब लोग युद्ध में किता बता है। इस युद्ध में के बाते हैं। बो बीतता है, वह भी हासता है और जो हाता है, वह खतम हो जाता है। इस युद्ध में अब जीत भी हास बन ग्रंथी है।

युद्ध के बाद फिर शांति का बमाना आता है, लेकिन वह शांति नहीं होती ! मिद्रा या सकान की प्रतिक्रिया होती है ! दिनपर त्यांग करने के बाद व्यक्ति के लिए राते को सोना लाबिमी है ! लेकिन बोने के बाद पूर्वर तिन वह फिर से तसाहित होकर काम करता है ! इसी तरह युद्ध और शांति का चलता है । अब लेम क्यून भी करते और कहते हैं कि शांति नहीं, उंटी लहाई चल रही है ! जांब आप कोई भी लखतार खोलकर देखिने, तो कितीका खुट हुआ है, किसीको मही पर से उतारा गया है, किसीको अर्धचन्द्र समाना है—यही सारा किस्सा उसमें पढने को मिलेगा ।

भूमि-समस्या के निमित्त से घर्म-चक्र-प्रवर्तन

छिकन इसके लिए क्या जाय है ? मानव को अब जितन करने ही सहरत है ! मानव का दिसाम क्यर सोचने छायक किसी देश में है, तो बहु भारतवर्ष में है, क्योंकि यहाँ संस्कारों का एक प्रवाह चला आया है । यहाँ पर कुछ गुमी का जिकाछ हुआ है । हाएक देश के अपने-अपने गुम होते हैं ! भारत के गुम मारतीयल याने कहिला, निर्फेर-हील ही है ! यह तो विश्वय का सावन है । वो हार मानता है, इरयोक यनकर चुप बैठता और आस्कों है, लेकन उससे तो बेहतर वह है, की बाहर से छड़ छेता है । "परवानताण वैशाण"— मारते के बाद उचका वेर खतम हो आता है । मन के अन्दर वैर रखनेवाला अहिसक नहीं है । वह तो बहुत ही भयानक है । वो बाहर से सही छड़ता, वह भयेकर हिसक है । निर्फेरता निर्फियता नहीं है । यह कोई 'निर्मेटर' (अमावरूप) अवस्था नहीं, बिटक क्रियालम 'पादिवं' (मायरूप) अवस्था नहीं, बिटक क्रियालम 'पादिवं' (मायरूप) अवस्था नहीं, बिटक क्रियालम 'पादिवं' (मायरूप) अवस्था नहीं है । उस छिक है । समित्रक 'पादिवं' (मायरूप) अवस्था नहीं का एक हो सामते दिकनेवाला यह, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा, वह है आध्वतनक । इसीकिए आज मेरा यह प्रयस्त चल रहा है कि उसकी भरान-यह हो गया पर कर करें।

भगवान हुए ने भी अहिंता को कैशने की बेहा एक अस्त छेकर की थी। उत रेककर वनका हृदय स्वध्या से। उत सम्बन्ध के प्रकृष्टिंग होती थी। उते रेककर उनका हृदय स्वध्या हो। याया और उन्होंने यह की श्रृष्टिका का बाहरी मस्त हा हिए स्वध्या हो। या और उन्होंने की की लेकि की सित की उन्होंने की सित की स

इसीलिए फेक्स ब्रह्म का तस्व-विचार सम्बन्ध है, व्यक्त नहीं । उसे व्यक्त करना है, वो कोई प्रत्यक्ष कार्य, व्यावहारिक मसला हाय में लेना चाहिए । प्रिर उसके साथ-साथ तस्व-विचार का प्रचार हो बाता है । हम अद्भ का अनुसरक कर रहे हैं । यह पर्म-चक्र-प्रतृतेन का काम है । में वो बुच्छ हूँ । लेकिन इद ने बो किया, यही हम मौ कर रहे हैं । भूमिहीनों की समस्या इसीलिए हमने अगह जन्मण है।

## प्रेम से ही मसला हल होगा

लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेम के तरीके से यह मसला इल होगा! मुझे ताज्जब होता है कि जिन्होंने सारा चीवन कुटुव के प्रेम के आधार पर विताया, प्रेम के अनुमव के बिना जिनका एक भी दिन नहीं जाता, वे ही सुहते पेसा सवाल कैसे पूछते हैं ! मैं कहता हूं कि मानव में प्रेम-शक्ति है या हैए-शक्ति, इतका फैरला एक करोटी पर रखकर इम कर सकते हैं। मानो, किरीका खुन हुआ, तो फ़ौरन तार जाता है और अखबार में भी वह बात छर बाती है। लेकिन इससे उत्टा हर्य अगर किसीने देखा कि कोई माता अपने वन्ते को प्यार से दूध पिला रही है, बीमार बच्चों के लिए शत की लगातार दस-इस दिन जाग रही है, तो क्या उस दृष्य का आप तार भेजेंगे और अलबारगरे भी राविंगे ! आखिर वह क्यों नहीं होता ! इसीलिए कि येम तो मनुष्य ही स्यमान है । लेकिन उसके विरुद्ध कोई चीव बनी, दो। उसका रिकार्ट हतिहार में आता है और अखबार में छापा जाता है। मनुष्य का बीवन प्रेममय है। यह प्रेम से ही आदि से अन्त तक रहता है। उसका चन्म प्रेम से हीता है। प्रेम से टएका पालन होता है और प्रेम से ही उसकी मृत्यु होती है। मार्ने यारे के दर्शन के टिए उसके मित्र दौड़ बाते हैं और वह भी उनका दर्शन पाकर समायान से मरता है और प्रेममय परमेश्वर के वास पहुँच आता है। जिस तरह समुद्र की लहरें कहीं भी बायें, बलमय ही होती हैं, उसी तरह गनुष्य-बीवन भी प्रेममय है। तब मी मनुष्य भैसे संदेह प्रकट मरते हैं कि देन से फभी भूमि का मसटा इल हो सकता है !

वे कहते हैं कि जिन्होंने आज तक गरोबों को चूना, वे कया आज वदक वार्षेंगे ? लेकिन ये अशान के कारण चूनते हैं। बचा कभी-कभी दूध पीते हुए माता का स्तन चूनते-चूनते उसे दींत ज्या देता है, और किर माता थोड़ी देर के छिए उसे दूर कर देती है। लेकिन वह अशान के कारण ऐसा करता है। अगर श्रीमान मनुष्य मो देखेता और उसे मान कराया जायना कि गरोब लोग उसीके कारण हाली हो रहे हैं, तो वह किर ऐना नहीं करेता।

मानव मूछतः सज्जन है

कोई पूछते हैं कि क्या आामों में और विंही में भी प्रेम होता है! में कहता हूँ, "हाँ, दोनों में होता है । दोनों ही अपने क्यों का प्रेम से पाछन करते हैं । प्रेम तो छमी प्राणियों में होता है । लेकन मतुष्य तो परेप प्रेम से क्षीता है । विंह जब अपने मत्रण पर हमज करता है, तो उसे मत्रण पर द्या नहीं आती । वह भरूप प्रमाता है, स्वल्य उसे गुस्ता आता है । लेकिन क्या मतुष्य भी वैसा करेगा ! अगर कोई संतर हमारे हैंह में वाने के पहले भागने छमेगा, तो हम उस पर भी सिंह के बैसा हमला करेगे; क्योंकि उतका संसंध धुवा से लोड़ा गमा है । लेकिन गरीय लेम श्रीमानों के मदय नहीं हैं। गरीब को देखनर उनके मन में ऐसी वासना वैदा नहीं होती, को शिंह में हिरण की देखनर होती है। इस एकन्दर का मध्या करनेवाल नहीं हैं।

सुकरात ने कहा है कि सब दोष अकान के कारण निर्माण होते हैं और कान से सब-के-सन दुराबार, बुराइबी आदि दूर हो सकते हैं। इन सबके पीछे मतुष्य की दुरहात नहीं है, अकान है। मतुष्य मूल्यः सकत है। इतने देखा है कि चोर, बाहू भी साधु को प्रणाम करते हैं। अगर वह दिख से, उतकटता से बाहू होते, तो उनके साधुयों को नमस्कार करने की बकरत न पहती। वे इशीछिए प्रणाम करते हैं कि उनके हदय में भी अन्दर से निर्मलता, पायनता है। गीता कहती हैं—कोई अवस्त दुराचारों भी क्यों न हो, लेकिन अगर वह मेरी मिक करता है, तो फ़ीरन अनन्य मक्त बन सकता है।

्दुजैन भी सज्जन वन सकता है

्लोग अवसर पूजते हैं कि अत्यन्त दुराचारी फीरन कैसे मक्त वन सकता

इसीलिए फेबल जहां को तस्व-विचार अध्यक्त है, व्यक्त नहीं । उसे व्यक्त करना है, तो कोई प्रत्यक्ष कार्य, व्यावहारिक मसला हाय में लेना चाहिए। हिं उसके साय-साथ तस्व-विचार का प्रचार हो जाता है। हम बुद्ध का अतुसर कर रहे हैं। यह धर्म-चक्त-प्रवर्तन का काम है। में तो तुच्छ हूँ। लेकिन इद ने जो किया, वही हम भी कर रहे हैं। भूमिहीनों की समस्या इसीलिए हमने भाव जनायी है।

## प्रेम से ही मसला हल होगा

लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेम के तरीके से यह महला इल होगा! मुझे ताज्जुब होता है कि जिन्होंने सारा सीवत कुटुब के प्रेम के आपार <sup>हर</sup> विताया, प्रेम के अनुभव के बिना जिनका एक भी दिन नहीं जाता, ये ही सुहते ऐसा सवास कैसे पूछते हैं ! मैं कहता हूं कि मानव में प्रेम-शक्ति है मा है? शक्ति, इसका फैसला एक कसीटी पर रखकर इस कर सकते हैं। मानी, किसीश खून हुआ, तो फौरन तार बाता है और अखबार में भी वह बात छ<sup>ए बाती</sup> है। छेकिन इससे उल्टा इस्य अगर किसीने देखा कि कोई माता अपने वन्ते को प्यार से दूध पिछा रही है, बीमार बन्चों के लिए रात को स्यातार दहरी दिन जाग रही है, तो क्या उस दृश्य का आप तार भेजेंगे और अखगायारे भी छापेंगे ! आसिर वह क्यों नहीं होता ! इसीलिए कि प्रेम तो मतुष्य की स्वमाव है। लेकिन उसके विरुद्ध कोई चीज बनी, तो उसका रिकार्ड इतिहार में आता है और अखशर में छापा बाता है। मनुष्य का बीवन प्रेममय है। वह प्रेम से ही आदि से अन्त तक रहता है। उसका जन्म प्रेम से होता है प्रेम से उसका पालन होता है और प्रेम से ही उसकी मृत्यु होती है। मर्तेः याले के दर्शन के लिए उसके मित्र दौड़ बाते हैं और वह भी उनका दर्शन पाकर समाधान से भरता है और प्रेममय परमेश्वर के पास पहुँच जाता है। बिस तरह समुद्र की सहरें कहीं भी बायें, बलमय ही होती हैं, उसी तरी मतुष्य बीवन भी प्रेममय है। तब भी मतुष्य कैसे संदेह प्रकट करते हैं कि देन से फमी भूमि का मसटा इल हो सकता है !

वे फहते हैं कि जिल्होंने आज तक गरीबों को चूमा, वे क्या आज बदछ बावेंगे ? लेकिन ये आधान के करण चूमते हैं ! बचा फामी-कमी दूब पीते हुए माता सतन चूयते-जूमते तसे द्विंग लगा देता है, और किर माता भोड़ी देत के खिए ओ दूर कर देती हैं। लेकिन वह अज्ञान के कारण ऐसा करता है। अगर श्रीमान मनुष्य भी देखेता और उसे मान कराया जायता कि सरीव खोग उसीके फारज हुरखी हो रहे हैं, तो वह किर ऐमा नहीं करेगा।

मानव मूखतः सज्जन है

कोई पूछते हैं कि क्या व्यामों में और खिंहों में भी भेम होता है! में कहता हूं, "हाँ, दोनों में होता है। दोनों ही अपने क्यों का प्रेम से पाठन करते हैं। मेन तो छनी माणियों में होता है। ठेकिन मनुष्प तो धरैव मेम से जीता है। छिंह जब अपने महाण पर हमजा करता है, तो उसे महाण पर हमा जीता है। छिंह जब अपने महाण पर हमजा करता है, तो उसे महाण पर हमा नहीं आती। बहु भड़त मामाना है, इसकिए उसे गुस्सा आता है। छेकिन क्या मनुष्प भी बैता करेगा! अगर कोई सत्तर इसरें हुँह में जाने के पहले मामाने समेगा, तो हार उस पर भी खिंह के बैता इसला करेंगे; क्योंकि उसका संस्थ छुवा से लोड़ा गया है। छेकिन मरीव लोग शामानों के महब नहीं हैं। सिंव भो देसकार उनके मन में ऐसी वासना पैदा नहीं होती, चो खिंह में हिरण को देसकार होती है। इस एक-दुसरे का महाण करनेवाले नहीं हैं।

द्वकरात ने कहा है कि यन दीप अद्यान के कारण निर्माण होते हैं और खान से सब के-यन दुराचार, सुराहवाँ आदि बूर हो सकते हैं। इन सबके मिछे मनुष्य की तुष्टवा नहीं है, अद्यान है। मनुष्य मूळ्यः सब्बन है। हमने देखा है। कि चौर, बाहू भी छाधु को प्रणाम करते हैं। अपर वह दिन्न से, अहकरता से बाहू होते, सो उनको छाधुओं को नामकार करने की बरुरत न पहती। वे हसीळिए प्रणाम करते हैं। कि उनने टर्स में भी अन्दर से निर्मेळता, पाननता है। गीता कहती है—कोई अरबन्त दुराचारी भी बयों न हो, लेकिन अर्गर में मेरी भिक्त करार है, तो किरान अनन्य मक बन सकता है।

दुर्जन भी सज्जन वन सकता है

होग अवसर पूछते हैं कि अत्यन्त दुराबारी फीरन कैसे मक क सकता

है ! लेकिन वह दुर्जन तो परिस्थितिवद्य दुराचारी बनता है। वह दुराचारी के प्रमाव में ही बह जाता है। लेकिन जिस क्षण उसे लसका मान हो जाता है. असे बस्त का स्वच्छ दर्शन हो जाता है, उसी क्षण वह वदल जाता है। इसके खिए फिर कोई निमित्तमात्र बन बाता है, बो उसे इसका दर्शन कराता है। स<sup>ुने</sup> दुर्जनों की एक ख्वा है। इसोलिए मेरी उन पर अधिक श्रद्धा है। वे अशन के कारण दुराचारी होते हैं। उनमें दंभ या दोंग नहीं होता। अत्यन्त दुराचारी और सदाचारी, दोनों अत्यन्त निकट रहते हैं, जैसे एक वर्तुल के दो विरे। इसीलिए उनमें परिवर्तन होना बिल्कुल आसान होता है। दुर्सन अत्यन्त अस्पकाल में महान सब्बन बन सकते हैं। मनुष्य की मानवता, मानव-हुद्य की पावनता और सज्जनता में अगर इमारी श्रद्धा नहीं है, तो यह मानव का सीवन जीने छायक नहीं है। फिर हम सबको गंगानी में लाकर हुद मरना चाडिए। भटा सत्य का कभी नाश हो सकता है ? असत्य की कोई हस्ती ही नहीं । प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता । प्रकाश मानस्प है, अंधकार अमावरूप । दुर्गुण शरीर के होते हैं और सद्गुण आत्मा के। श्रीर बदलता है. इसलिए हुगुँग भी बदलते हैं । लेकिन आत्मा तो रिधर है, इसलिए सदगुण भी स्थिर है। इंस के समान इसे सदगुणों की जुन लेना चाहिए। वी इसको पहचानता है, वह बड़ा भारी काम कर सकता है।

साध्य और साधन, दोनों में क्रांति

कांति तो संक्रांति होनी चाहिए और उसके लिए अच्छे साधन चाहिए। बो हाय में तलवार लेगा, वह तो दकियानूस और पुराण-मतवादी सावित होगा। अगर मैं हाय में तटवार देता हूँ, वो बिसके विलाफ स्ट्रना चाहता हूँ, उसी ही छाया बन जाता हूँ । छड़ाई में उसे खतम करने के बाद भी उसकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश करती है और वह हमेशा के लिए बिन्दा रहता है। फिर <sup>वह</sup> बितना दुर्जन या, रतना ही मैं बन बाता हूं । इसल्ए बहाँ साधन और साध्न, दोनों में ही परिवर्तन हुआ है, वहाँ सम्यक् क्रांति या संक्रांति होती है। स्पैनास<sup>दर</sup> दक्षिण को छोड़फर बिख्बुल ही दूसरी तरफ बाता है, तब इस उसे सकावि महते हैं। अगर हम शक्ष छेकर दल्यी बावें करते हैं, तो जिनके खिलाई लहना चाहते हैं, उन्होंका उद्देश केते हैं। इसकिए हमारे ब्हेंक्शों का बस्सा परिणाम आ जाता है। काशी का बण होने पर मी अगर रास्ता कलकत्ते का लिया बाय, तो हमें फलकचा ही पहुँचना खाजिमी है, हम काशी नहीं बा सफते। इसी तरह अगर हम ओबार और शाल पुराने ही केते हैं और अच्छे बहेदय रएकर दुर्जनों से लड़की हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपके बहेदय तो अच्छे हैं, लेकिन आप मोले हैं। इसकिए मुझे आप पर दया आती है, गुस्ता नहीं आता। जिन शकों से पूँबीवादी कहते हैं, उन्होंसे हम लड़ेंगे, तो उसमें उन्होंकी बीत होना लाजिमी है।

विहार की पावन भूमि

हुद्ध के वंशको, पावन बिहार के माइयों, आपके इस प्रदेश में एक अहिंगक फ्रान्ति होने बारही है। इसकिए ऐसा मत कहो कि नाना को भौगता है, उतना खाग हमते कैसे होगा! वन आंबी आतो है, तो परिन्दे की तरह पन्ते भी उड़ने लगते हैं। अचेतन में भी चेतन की शक्ति आतो है। फ्रिर आप तो चेतन हैं। इद्ध ने को गेरणा दो, वह आपके खूत में है। उम्मीद रखो कि यह मसला ग्रेम से हल करेंगे।

गांधीजी ने यद्यपि फई शांठों से अहिंशा का प्रयोग चलाया था, फिर मी उन्होंने कहा कि चम्पारन में मुझे अहिंशा देवी का खांधात्कार हुआ ! बिहार मी मिंहा में ही वह गुग है। यह भूमि चुद्ध मगवान् की और जनक की भूमि है। महावीर ने जहाँ खंवार किया था और चक्रवर्ती अशोक चहाँ उराच हुए में, ऐसी यह भूमि है। उनके चचन यहाँ मी हैं। शब्द अमर है। वह इस में होता है। हमें किये उसे रेटियों के समान पकड़ने का तरीका माद्यम होता दि। हमें किये उसे रेटियों के समान पकड़ने का तरीका माद्यम होता दि। इस सम्मि में उस का बता किया किया कि समान पकड़ने का तरीका माद्यम होता कि मिंट समर शब्द दवारा नित्य न्यापक है, जो मिटता नहीं, तो विवार कैते मिट सफता है है नयोंकि वह तो अत्यस्त श्वास्थाली होता है। हम भूमि में युद्ध का वह विचार कैया हुआ है कि तृत्यों के दुव्य में दुखी और सुल में सुली बनों। मगवान् चुद्ध को इस मायवान् भूमि के निवासी क्या और सुल में सुली बनों। मगवान् चुद्ध को इस मायवान् भूमि के निवासी कर ऐसी हुईल संका प्रकट करेंगे कि विनोशा को सानी कैते मिटली। में तो फेनल छटा हिस्सा माँगता हूँ। इस तरह भ्रमर पुपर से सार लेता है, परन्त

के पास पहुँचा दो।

उसे बरा मी तकलीफ नहीं देता, उसी तरह मैं भी दान मौरता हूँ, जिस्टें किसीको बुछ तकलीफ नहीं होगां। छठा हिस्सा देना याने दुःख मियाना है। पानी चाढो नाव में

क्सीर ने होगों से कहा या कि मैं आपको नैराय्य नहीं लिखा रहा हूँ, बरिक स्थवहार की शिक्षा दे रहा हूँ । यह कड़कर उसने कहा : "पानी बाढ़ी साव सें, घर में बाढ़ो दाम । दोवों हाय उन्नीचिये, यही सवानो कास ॥"

नाव में पानी बद बाने से खतरा है, उसी तरह सर में एमलि बद बाने से खतरा है। नाव के लिए पानी की चकरत है। परन्तु पानी नाव के नीचे होना चाहिए, नाव में नहीं। रसी तरह रम्पित की भी आवस्यकता है, परन्तु पारी में नहीं। रसी तरह रम्पित की भी आवस्यकता है, परन्तु पारी में नहीं, समाब में। घर में सम्प्रीत बद बाने से बही खतरा पैदा होता है और दिशित्य उसको भी दोनों हाथों से बाहर फेंक देना चाहिए। तती नाव वर्षों हैं। रसने बहा, यही स्ववहार-शास्त्र है। बैंसे पुरर्शेल का खेल होता है, उसमें मेरे पान मेंद आया और मैंने उसको अपने पास ही रखा, तो लेख खतम हो बाता है, इसीलिए मेरे पान मेंद आते ही मेरा करतें हा हाता है कि कीरन रसे खाता हो, इसीलिए मेरे पान मेंद आते ही मेरा करतें हा हाता है कि कीरन रसे खाता हो, इसीलिए मेरे पान मेंद आते ही मेरा करतें हा हाता है कि कीरन रसे खाता हो। इस तरह खेल चलता रहेता।

इंछी तरह हमारे पास सम्पत्त आयी कि हमें उसे सात मारकर दूवरे के पास फेंक देनी होगी। फिर वह भी उसको तीसरे के पास फेंकेगा। और इंप्तें समाज में जीवन का खेळ अल्यन्त झुख्यम्य होगा। यह स्थावहारिक हिंद है। एंच्यास नहीं है। यह तो एक धर्म-कार्य है। मैं तो केवल एक प्राधीनक मुम्लिया समझा रहा हूँ। यारे समाज की संपत्ति बढ़ाओ, यह मूळ धर्म हम एमाज में प्रचारित कर रहे हैं। यह कोई कठिन बात नहीं है। दोगे दो हार्य है, पर पाओंगे अनन्त हार्यों से, क्योंकि आपको तो मरावान्त ने दो ही हार्य हैं दे हैं, ठिकन समाज के अनन्त हार्य हैं। अगर आप दो हार्यों से नहीं देगें, वो कुछ भी नहीं पाओंगे। अगर देश ही स्थार आप दो हार्यों से नहीं देगें, वो कुछ भी नहीं पाओंगे। अगर देश ही स्थार की सरसेस्यर की देन हैं, तीरी हुछ भी नहीं पाओंगे। अगर देश ही समसेस्यर म्हान चाहते हो, देश ही हुछ भी नहीं पाओंगे।

मेरा विश्वास है कि छोज देनेवाले हैं। उनके लिए देना लाजियी है। न देने की कोशिश करने पर भी उनके हाथ नहीं क्क सकते; क्योंकि इस फाम के पीछे एक सत्य और जुनियादी धर्म-विचार है। यह विचार ग्रुग की पुकार के साथ मिल गया है।

आरा २९-९-१५३

# सारा समाज भक्त वने

: 38 :

गीता में भगवान ने मक के स्थम बताये हैं। भक्त कैवा होता है, इसकी सहबीर खींची है। अवसर लोग स्माति हैं कि भक्त को नाचनेवाला, गानेवाला, बजानेवाला होता है। लेकिन भगवान ने ऐसे लक्ष्म नहीं बताये। हों, भक्त नाच मी सफता है, गा भी वक्ता है, और दूसरे काम भी कर सकता है। एरंबु भक्त का वह स्थान नहीं है। किसी नाचने-गानेवाले को हम मक्त नहीं कह सकते। मक्त की पहचान नाचने-गानेवाले को हम मक्त नहीं कह सकते। मक्त की पहचान नाचने-गाने से नहीं होती।

## भक्त के तीन छक्षण

 खुले बदन से, खाक लगाने से, अंनाब छोड़कर दूघ पीने से—बैसा कि मैं करत। हूँ—फोई भक्त नहीं बनता। दूघ तो गाय का बछड़ा भो पीता है, लेकिन वह भक्त नहीं है। पैदल घूमनेवाले भी भक्त नहीं होते। वेसे तो कई मुसाफिर, ध्यापारी, भिलारी और टम घूमते हैं, लेकिन इनमें से कोई भक्त नहीं होता। इसलिए भक्त की पहचान तो अपर दिये हुए तीन ख्खानों से ही हो सकती हैं।

भक्त द्वेष नहीं करता । इस किएका देश करते हैं ? जो इससे आगे मेरे हए हैं, जो इमसे ज्यादा शानी हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा पैसेवाले हैं, ज्यादा सुखी है. उनसे हम देच करते हैं । वरन्त ऐसा नहीं होता चाहिए। जो हमसे बढ़े हुए हैं, उनका द्वेप नहीं बरना चाहिए । समाब में कुछ तो हमसे बड़े होते हैं, कुछ हमारी बराबरी में होते हैं, और कुछ हमते छोटे होते हैं (१) को हमसे बड़े होते हैं, उन्हें अक्सर क्षेम नीचे मिराने की कोशिश करते हैं। वे आगे न बायें, ऐसा इम चाहते हैं। लेकिन आगे बानेवालों को गिराना नहीं चाहिए। समान-रचना ही ऐसी होती चाहिए कि को आगे बाते हैं। उन्हें देखकर हमें संतोप हो। किसीके मन में द्वेष और ईर्प्या न होनी चाहिए। (२) कुछ लोग, को हमारी बरावरी के होते हैं, उनके साथ सहयोग से काम करना चाहिए। उनके लिए मन में मैत्री की भावना होनी चाहिए, सख्य-भाव होना चाहिए। लेकिन आज तो ऐसा होता है कि बरावरी के होते हए भी उनकी एक दसरे से बनती नहीं, मिछकर काम करते नहीं । माई-माई की नहीं बनती, पहोंसी पड़ोसी के बीच अनवन हो बाती है। अतः सहयोग से काम करना-मिल बुल-कर कंधे से कंधा स्मायन काम करना चाहिए। (३) जो अपने से छोटे होंहे हैं, दु:खी होते हैं, उनके लिए मन में करणा और दया होनी चाहिए !

#### समाज भक्त वैसे वनेगा ?

इम चाहते हैं कि सारे समाब में मक के व्याण प्रकट हों। इसके हिए पहला रास्ता यह है कि सबको प्रेम से समझाया जाय। इरएक व्यक्ति के पार्ट पहुँचकर ज्ञान के साथ तसका उद्धार किया बाय। सन्तों ने आज तक वह किया है। सन्तेगति से समाब में कई मक वने हैं। सजन अपना संप क्राकर क्षांगों को मजन मुनाते हैं, उनसे अच्छे कार्म करवाते हैं और इस तरह अपनी संगत से क्षोगों को मक बनाते हैं। इससे सत्संगति की महिमा प्रकट होती है। सुमाज-एचना बदरुने का 'इससे सस्ता है, समाज की उन बातों में फर्क

समाजन्यना बहुत को पुरुष राहा है, पाना को जा जा जा जा जा कर दिया जाय, जिन के कारण समाज में बुराइयों आती हैं। इससे सारा समाज अच्छा बन जाता है। अच्छा रास्ता बनाने पर उस पर बैछ आछानी से चलने लगते हैं, फिर बैलों को ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं होती और गाड़ीवान ऑल बन्द करके भी गाड़ी चला सकता है। किन्तु पहले रास्ता अच्छा बनाना और बैलों को काबू में रखना पढ़ता है। बन तक रास्ता अच्छा बनाना और अक्टर यह काम होने में देर होती है, तब तक बैलों को काषु में रखनों का कुछ दवाब और आकर्ष में स्वान से सकतों का कुछ दवाब और आक होती है। उनाव स्ति लेगों की मिक्क रहती है। उनाव सी स्वान पेनी बना देनी चाहिए, जिससे उस लोग ठीक से बतांव करें।

आज कई शेग कहते हैं कि समाज में सारे लोग बदमाय बन गये हैं। हांच-दिश्वत लोगे स्वाच करते हैं। में मन में से लेवनी शिकायत क्रिये हैं। सामाज में जावा है। वित्र का पार्टी कि स्वाच है। स्वाच कि से ही समाज में जावा है। देते का पिरंश और विश्वाय से कोई सम्मच्य महीं रहा है। सिर्फ कागल बदाये हैं, याने कृतिम पैता बदाया गया है। इस तरह इह बदने से इह का प्रचार हो गया है। इस हो में से सम्बंध आहा बनाया। पैसा करना है। ऐसा पैसा पैसा होने से सब लेग लोगों ना यो है। इस तरह समाज-स्वाच शिका करें, तो राखा अध्या बनेगा। किर कैल को समझाने की खलरत नहीं रहेशों। पिर भी कुछ कैल ऐसे रहेंगे ही कि तन पर लंकुड़ा रहने से लहत हो भी।

में चाहता हूँ कि समाब में अच्छाई हो। सब छोग मक्त और साधु वनें। हमारा रोक्सरों का बीवन ऐसा बने कि छोगों को शुरा काम करने की बरस्त हो महरस्स न हो। पदछे विवाह-सरया नहीं थी। बानवरों की तरह छो-पुस्प में सर्वेष होता था। छेकिन बन से विवाह संस्था का हंतजाम हुआ, तब से समाज में कुछ अच्छाई आयों। अमी भी कुछ बुराइयों तो हैं हो। लेकिन आर विवाह-संस्था न बनी होती, तो इतनी बुराइयों होती कि जितनी आज नहीं हैं। अतः किर्फ सत्त्रेय से काम नहीं होता। विवाह-संस्था से लेमों की वातना का नियमन हुआ और उन्न पर कुछ अंकुश्च रखा गया। स्युक्य अंकुश्च रखने की शिक्षा देत हैं। लेकिन विवाह-सस्या निर्माक करना और सत्त्रंग की महिना बदाना याने तालीम देना—चे दो काम ऐसे हैं, जिनसे आब स्विम् चार काफ़ी हद तक रोका गया।

सारांश, लोगों के बीवन का रूप ही ऐसा बदल देना चाहिए कि स्वामा विक रूप से ही बैल अच्छी तरह से चल सकें।

अव जमीन की माळकियत नहीं रहेगी

मैं वसंगति की महिमा बदा रहा हूँ, सजनो का एक संघ पैदा कर रहा हूँ।
आज तक हमें चीदह हुआर लोगों ने दान दिया और उममेद है कि कुछ दिनों
के बाद रच-पाँच लाख लोग हमें अमीन देंगे और करीडों लोग हमागी बात
सुनेंगे। तो, सजनों का एक संघ वन बायगा। इस तरह मैंने संबठन की एक
वाई भारी योजना बनायों है। इसके वरिये वो इस पैदा होगी, उसते लोगों को
यह बात समझायी बायगी कि वर्मान का कोई मालिक नहीं। वह तो एंगेस्वर की
है। इसलिए हमें मालिकियत छोड देनी चाहिए। आपके पूर्व को ने चाहे परमान से
ही बमीन मात की हो, परन्तु आपने वह पैदा नहीं की है। अंग्रेबों ने चाहे परमान में
ही बमीन मात की हो, परन्तु आपने वह पैदा नहीं की है। अंग्रेबों ने मी हिन्दुस्तान
का राज्य मात किया था, पर टन्हें चिल ही बाता पड़ा। बड़े-इड़े राक्ष-महमाग्रे
और जमीदार मी स्वतम हुए। इस तरह दुनिया कहाँ बा रही है, यह रेखो।
का दुनिया में एक विवार फैल रहा है कि बमीन पर किसीको मालिक्यत नहीं
है। यह विचार मो अमी डी लोगों के प्यान में आया है। एक लुनिया में
राजाओं का राज्य था। लेकिन आज तो फोई राजा नहीं है। एक लेक्फ

खिदमतगार है। राजा, मालफियत ये सब चीचें अत्र दुनिया में नहीं टिलेंगी। एक घर में मॉ-बाप और छोटे-छोटे बचे हैं। बचे मॉ-बाप की आशा मानते हैं। लेकिन बन वे बड़े हो जावैंगे, तो मॉ-बाप को बच्चों के हाथों कारोवार सींपर्ग पड़ेगा। इस तरह बुंटुस्ब का स्वरूप बदल जायगा। तब मॉ-बाप की आश बचें नहीं मानेंगे। पालक और पाल्य का नाता नहीं रहेगा। इसी तरह आज राजा और प्रजा का नाता भी खतम हो गया है। अब बचों को बच्चे की तरह मानना होगा। आंब दुनिया में सर्वत्र ज्ञान-प्रचार हो रहा है। तालीम, रेडियो आदि द्वारा बचा बड़ा वन गया है। हमारे चालों ने कहा है कि 'प्राप्ते सु पोद्धरें वर्षे पुत्र मिन्नब्दाचरेंग् ।' योक्ट साल के बाद वेटा बाप का बेटा नहीं होता। विष की चामी उसे सींपनी होगी। जय मौन्यार विर्मु सलहर-महारिरा करेंगे।

इतना ही नहीं, हिन्दू-धर्म का वो कहना है कि गाँ-वाप को यानमध्य क्षेत्रा और घर छोड़कर समाज-सेवा के लिए जाना चाहिए! लेकिन आज तो मौत आने तक यब लोग ग्रहस्थ बने रहते हैं। यह अधर्म की बात है। पर छोड़ने का मतलब यह है कि घर का कारोबार बेटे को सौंप पति-पन्नी विषय-वासना को छोड़कर एक-दूसरे के साथ माई-बहन की तरह व्यवहार करें। आज तो ऐसी कुट्य-व्यवस्था है, जिससे छोटे लड़कों के साथ अलग व्यवहार होता है भीर बड़े लड़कों के साथ अलग।

सारांग्र, वहले लोग बच्चे थे, इसलिए राज्ञ पिता के समान उनका पालन करता था। राजा अच्छा निकला, तो प्रका का करपाण होता था, ब्रुरा निकला, तो अकस्याण ! जैसे फिकी घर में माँ-बाण घरावी निकले, तो घर का सब कारोबार मिगड़ जाता है, वैसे ही राज्ञा खराव निकलने से सबको तकलीफ होती थी। रर अब उस सम्म जैसे लाचारी नहीं है। अब सबको सान दिया जा रहा है, विशान का फैलाव हो रहा है। राजा-महाराजा मिट गये हैं। हपी सरह जमीन का भी कोई मालक नहीं रह राकता।

#### हमारा द्विविध कार्य

भूमि वनकी माता है। मैं टो चीर्चे करने बा रहा हूँ: (१) सर्वगित दी महिमा बढ़ा रहा हूँ, बिससे हवा वनेगी और फिर विचार-प्रचार होगा। और (२) समाध में से बामीन की मास्त्रकियत मिटा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि समीन गाँव की नने। बिहार में कदम रखने के साथ ही मैंने दो काम आया कि इतने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि हम सिक्षे शहरों तक ही पहुँचते हैं, देश के हृदय तक नहीं पहुँच पति । हिन्दुस्तान का बहुत-सा दिमाग शहरों में हैं, लेकन उसका दिल तो देहातों में हैं । जब तक हम दिल तक नहीं पहुँच सकते, तन तक बनता के विचारों में प्रदेश ही नहीं हो सकता । इसीलिए मैंने यह मोट्यकार का तरीका छोड़ दिया और पैदल-ही-देश कहा रहा हूँ। सुके ऐसा लगा कि इससे मेरे हाय में एक नया शा का आवा है। पुराने कमाने में भी लोग पैदल धूमते ये, परन्तु यह लाचारी का शूमना था। लेकिन आव का धूमना गतिमान ( कैनेमिक ) है, लगातिक ( स्वेटिक ) नहीं।

पुराने लोग हाथ से एत कातते थे, तो उगमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि चरलों के रहते हुए भी हातने स्वरस्थ गानाया। तब अब उत्तर्क बाद चरला चलाने को हस्तों कहते हो है लेकिन वह चरला पुराना था, आज का चरला हुलरा है। उठ चरले के वामने कोई लड़ा नहीं या। जिल तह चूंद्र अफेला प्रकाशित होता है, उसी तरह उठ समय चरले की हालत थी। उन दिनों का चरला छाचारी का था। लेकिन अब हम सोचकर चरले को अपनाते हैं। उठक पीछे चितन है, विचार है, समाय चना की एक नवी तहबीर हमारे वामने है। चरला चलानेवाल के विचार कहत रातिमान होने चाहिए, यथिप चरले को गति कह होती है। अराव हम सिक के विवह चरला चलाते हैं. तो वह हिम्मत का काम है।

इसी तरह मेरा पैदल प्राना भी एक नवी बात है। छोग धमक्षते हैं कि में प्रचार के अध्यन्त मतिमान् साधनों का उपयोग नहीं करता, इसिछ्य पीछे जा रहा हूं। छेकिन हम इल खाँउड-स्पीकर का तो उपयोग कर रहे हैं। में नये साधनों का उपयोग तो करेंगा, पर अपने-अपने स्वान पर। इरएक चीज़ का एक स्वान होता है। बात हृदय तक पहुँचानी है, तो एक खाय रास्ता छेना चाहिए। तब मुद्दो बुद्ध मानान् और बांडसाम्य की याद अपी, तिन्होंने प्यासी साख तक पैदल सुमकर प्रचार किया या। तुल्हीदास ने भी यही किया या। उन्होंने बन रामायण लिखी, तब प्रचार के कोई साधन नहीं ये। उनके

हाथ में प्रेस नहीं था । परन्तु बावजूद इसके रामायण का घर-घर में प्रचार हुआ । आज प्रेस होते हुए भी हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा में कोई ऐसी किताब नहीं है, जो तल्ली-रामायण के समान घर-घर पहुँचे । आब प्रकाशन नाममात्र का हो रहा है। उन्हें मैं प्रकाशन-मन्दिर नहीं, अप्रकाशन-मन्दिर कहता हूं। क्योंफि उनके द्वारा कोई किताब गाँव-गाँव नहीं बाती है। इसलिए चित्र की नौका से इस नदो पार नहीं कर सकते । किन्त तुलसीदासबी ने बब गाँध-गाँध जाकर अपनी मधुर ध्वनि में रामायण-वान किया, तब उसका प्रचार हुआ । जिस तरीके से बुद और बुलसी ने काम किया, वह लाचारी का नहीं या। आज के जमाने की तुलना में वह लाचारी कही जा सकती है, पर वे भी कैंट

या रथ पर जा सकते थे। फिर भी वे पैदल घुमे। चितन करना है, तो खुले आकाश के नीचे चलना चाहिए, ऐसा वेदों ने कहा है। 'बरैवेति' यह वेदों का संदेश है। जो सोता है वह कल्यिम में रहता है, जो उठता है वह नेतायुग में रहता है, जो मैठता है वह बापरयुग में रहता है और जो चलता है वह कृत-यत में रहता है : 'क़ले संपचते चरन' । यह सब मुझे याद आया और मैंने सोचा कि सुत्ते पैदल घूमना चाहिए। तेलंगाना में अहिंसा का साक्षात्कार

कब यह साधन मेरे हाथ आया, तब भैंने उस चितन पर अमल किया। अमल करने का पहला मीका मुझे शिवरामपछी के सर्वोदय-सम्मेलन के लिए खाते समय मिला । वहाँ से वापस आवे समय बीच में वेलंगाना का शस्ता थी और वहाँ की परिस्थित के बारे मे मैंने बहुत कुछ सुना भी था। इसलिए वहाँ का प्रसला देखने की मुझे स्फूर्ति हुई और मैं बहाँ गया । उसका नतीश हुआ, मुझे वहीं अहिंसा की दाकि का साक्षात्कार हुआ । अहिंसा के मति विस्वार और श्रद्धा तो मेरे मन में पहले ही थी। लेकिन अब यह सिद्ध हुआ है कि हिन्दुर्रतान में जहाँ पर इतने मतमेद हैं, वहाँ अहिंसा के चरिये ही काम हो सकता है। अपने मरुले इल करते समय इम अहिंसा से काम रेले हैं, ती आजादी नहीं टिक सकती। हिंसा का आधार लेना है, तो छोटी बमात यनना होगा । जो हिंसा के तरीके सोचते हैं, वे बड़े देश की दृष्टि से सीचते

हो नहीं। अहिसक तरीके से भूल का मसला हल हो सकता है, यह मुझमें अदा तो थी; परन्तु वहाँ बाने पर तमका साक्षाकार हुआ। मेरे हाथ दुर्वल हैं, मेरा शरीर दुर्वल है, किर भी मैंने कह दिया कि भूमि का मसला हल करना है, तो करणा का हो तरीका लेना होगा। वों मसला हल करने के तीन तरीके हैं। लेकिन मैं तो करणा का हो तरीका चलाना चाहता हूँ, क्योंकि यही चल सकता है।

फिर भी मैंने उस समय इस बारे में न चर्चा की, न मुझे चर्चा करने की पुर्वत मिली, न उसे मैंने आवश्यक ही समझा । अगर चर्चा करता, तो कोई मेरे साथ नहीं होते । कहते कि इस किलपुर में यह बात चल महीं सकता, तो कोई मेरे साथ नहीं होते । कहते कि इस कमी नहीं हुआ है । इसलिए मुझे वे यह न करने की ही सलाह देते । इसलिए मैंने सलाह नहीं ली । तो मुझे करना मा, वह किया । तेल्याना में मुझे अनुभव हुआ कि देव की भेरणा देगा । यह मागिन की भेरणा देग वहां को चमस्कार हुआ, उसका अगर हिन्दुत्तान पर पड़ा।

## भगवत् त्रेरणा से आगे का काम

उपके बाद मुझे पंडित नेहरू का निर्मश्य मिला। मैंने उनसे कहा कि मैं आजेंगा, पर अपने देता है। दो महाने के बाद में दिव्ही पहुँचा। दो अन्तर्वर को हम तार में थे, उस उमस्प्र मुझे सिर्फ बीस हमार एकड़ बमीन मिली थी। कि मी ने चाहिर कर दिया कि मुझे बीच बचाइ चाहिए। मैंने गिलत किया कि अपने देश में करीब पाँच करोड़ मुमिहान हैं, और सावाराता की आदमी एक एकड़ के दिसाब से पाँच करोड़ एकड़ मूमि की बरूरत होगी। पाँच करोड़ एकड़ वाने एकड़ वाने हिन्दुसान की बुळ चेरबाइत अमीन का—३० करोड़ एकड़ हा—उटा हिस्स हो बाता है। इसिट्फ में उठे हिस्स की मौंग कर रहा हूँ। अगर से सक्त मी मों भी अन्य जायम है, वह इस तरह नहीं बोळ स्वचा। किन्तु तुनिया में बुळ पराले होते हैं और वे बोळ उठते हैं। मगवान की ग्रंगा से अरदेत हुर्वेळ भी काम कर सकता है। मगवान की कुणा बड़ में मी चेतना प्रकट करती है।

उस दिन जो मैंने बाहिर किया, उसीको रटता हुआ आगे बदा। बीच में मैं उत्तर प्रदेश में गया। मशुरा के सम्मेलन में एक करोड़ की माँग की और पहली किसत के तीर पर पाँच टाल की माँग की। वे चुनाव के दिन ये, और बिर तरह कोई श्रीमान अन्यानक गरीब ही जाय, तो सब उसी छोड़कर चले जाते हैं, इसी तरह उस समय सब लोग मुझे छोडकर चले गये। फिर भी मैं एकाफी काम करता रहा। बेदों ने कहा है कि सूर्य एकाकी काम करता है। इसिंदर मैंने सोचा कि सूर्य अगर अनेला चलता है, तो मैं स्थी न सूर्य !

### विहार में नया प्रयोग

उत्तर प्रदेश में मुझे तीन व्यन्त, गाँच हजार एकड़ भूमि मिली और बार्का की समीन हासिल करने का उन्होंने सकत्य कायम रखा । उत्तमें उन्हें निर्फ देहात में बाकर मौंगने की बरूरत है । वहाँ बाने पर तो समीन मिलना लाडिमी है।

में काची में वर्षा-काल के लिए दो महीने रहा, उस समय गहरा चितन करता रहा कि किस तरह आगे बदना है। सर्वोदय-सम्मेलन में विहासके आरे से और उन्होंने चान लाल का संकल्प किया था। मैं उस समय हर नतीने पर आया कि बिहार का मसला हो हर करना चाहिए। 'अब तो बात कैर तथी, जाने सब कोई।' न सिर्फ हिन्दुस्तान में, लेकिन बाहर के देहों में में यह आशा तिमांग हुई कि एक नवा रास्ता खुल गया है। इसी लयाल से देहा में में यह आशा तिमांग हुई कि एक नवा रास्ता खुल गया है। इसी लयाल से देश में से इस आम न चलेगा। अब मुझे अपनी सारी चित्र मसला हरू करने में लगानी चाहिए और कार्यकां आहे अपनी सारी करने से काम न चलेगा। अब मुझे अपनी सारी चित्र मसला हरू व से में लगानी चाहिए और कार्यकां को भी ऐता ही करना चाहिए। भैंने कोचा कि विश्व भूमि पर भावान् बुद ने बिहार किया और बहाँ महात्मा गांधों को औरिंग का सालाहरा हुआ, उसमें यह काम भी हो सकता है। उससे हिन्दुस्तान पर इसका मुख परिणाम होगा और एप्यी पर भी असर होगा। यही माया और विचार लेप्स मेंने इस भूमि में प्रवेध किया।

आरंम में जितनी कम जमीन मुझे वहाँ मिछती गयी, उतनी और करीं नहीं मिछी। इस फाम का जहाँ टर्गम ही हुआ, उस प्रदेश वेसेगाना में मी इतनी कम जमीन फामी नहीं मिछी। इतनी फ्लूमी से यहाँ के खोगों ने कार् किया। लेकिन मुझे इतका आध्ययँ नहीं होता। इक्ष्मे तो मेरा उत्साह द्वी बढ़ गया है। कुओं खोदते समय मिट्टी मी ख्यती है और पत्थर भी। लेकिन पत्थर ख्याने पर मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि अब तो जाइनामाइट बनाऊँगा और पत्थर को फोर्डुंगा। उसके नीचे पानी होना ही चाहिए। सिर्फ पत्थर फोड़ने की बहरत है, तो पानी का स्रोत दिखाई पड़ेगा।

## आर्य-भूमि का विचार

यहाँ तो मुझे एक अजीव अनुभव आया। टाखों लोगों ने मेरा संदेश सुना। उनमें बहुत उत्सुकता और एकाप्रता दीखी। लेकन कार्यकर्ताओं में उतनी उत्सुकता और आशा दिलाई नहीं दे रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ में मुक्कृत बनता हूँ, तो सभी मेरा साथ देंगे। अमी-अभी सारन जिले में मेंने देखा कि वहीं की भूमि प्रेम से मरी है। लोगों के मन में आशा निर्माण हुई है कि भूमिशाला बाबा आया है, वह भूमि दिलायेगा, अब हमारे लिए असी देता में खुश हो जाता हूं है कि सम लोग उठ खड़े हो बायें और कहें कि हमें भूमि मिलनी चाहिए।

मैंने यह बात न चीन से लायी, न रूस से, बहिक इसी आयं-भूमि से लायी है। परमेश्वर ने मुंझे मुनाया है कि यह (भूमि) परमेश्वर की देन हैं। यह सबसे लिए होती है। भूमि हमारी माता है और इम उसके पुत्र हैं। इसलिए मुमि-पित होने का दाया करना बहुत मुरी बात है। यह बात आज तक हमारे प्यान में नहीं लायो थी, लेकिन अब आपी है। तो, मैं चाहता हूँ कि सब भूमिहीन उठ खड़े हो बार्य और अपनी माँग पेश करें। वे करें कि हमारा इक दो, तो हम इत्तर हों में गाँव-गाँव लोग इस तरह की माँग पेश करें में, तो मुझे उत्तराह होगा। इस तरह प्रेम की ताकत से एक की जानियां करनी चाहिए। इन गरीबों ने आज तक बहुत सहा है। हिन्दुस्तान की हिन्दुस्तों में मेम मरा है। मैं इनकी तरफ से आब छठा हिस्सा माँग रहा हूँ। में चाहता हूँ कि आप मुझे अपना माई समझें। ममुरा में एक माई ने

मेरे समझाने पर भुझे अपना हिस्सा बाने पाँच सौ एकड़ दान दिया था। काम करने का बड़ी तरीका है।

### गरीबों के दान से अहिंसक सेना का निर्माण

मैंने बड़ों से ज्वादा आशा रखी है, बीचवाओं से मैं छठा मींगजा हूँ और छोटे लोग लो भी कुछ देंगे, उसे मैं कृता या प्रसाद समझ्ता। मैं चाइता हूँ कि छोटे लोग भी समझ कि हमसे भी गरीन कोई हैं और इसीछिए उन्हें हमें 'पंधे पुष्पं फर्फ लोचम' कुछ तो देना चाहिए। क्या सुदामा के छिए वह 'का किया या कि बह दतना गरीन होते हुए मी सगनान के पास आते समय कुछ के जाय है जिन्न उसने समझ कि झससे भी कोई गरीन है। बन सुदामा और शावी का देना छालियों मा, तो मरावान कुछ दिये बिना आप गरीनों के प्रेम चा चिह्न हैसे पहचानेंगे हैं फिर गरीनों का उद्धार तो स्वावर्डन से ही होगा। गरीन की चिंता पह छे गरीनों को है करनी चाहिए।

मुद्दे कहूँ गरीकों ने बहुत उदार दिल से दान दिया। ये ही लोग आर्थिक क्रांति की लड़ाई लड़ेंगे। में तो एक सेना बनाना चाहता हूँ। को आहितक हेनां के लेगिक बनना चाहता हूँ। को आहितक हेनां के लिनक बनना चाहता ही है। उनकी अब परीक्षा करनी है। लंगों को कर हो कर दे के दे कर दे के दे कर दे के दे कर दे

में बड़ों का मित्र हूँ

में चाहता हूँ कि मेरा विचार समझ बाने पर प्रेम से दिया बार । में गणित से नहीं मीराता, में चाहता हूँ कि कोई इतना कम न दे, जिससे उननी वेहजती हो। यह बड़ा मारी क्रांति का काम है, इसंख्यित सकी चाहिए कि अपने मेर भूलकर हममें योग हैं । एक ऐसा समय आया है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में १९५७ के पहले आर्थिक क्षांति हम कर सकते हैं । आब हम मेर भूलकर काम करेंगे, तो तस जुनाव में हमें वह हक्य देखने को नहीं मिलेगा कि सजत अगे अंके पे में दे हैं । उस समय तो वस तकत एक ही पक्ष में हो स्थापन कोर सकत कीर दुवांगें के बीच मुकाबल होगा । इसिलए में पक्ष मेर मिराना चाहता हूँ, ताकि यस मिककर एक एक ही

बिनके पास बमीन है, उन्हें में उपसाता हूँ कि आपका मुक्त बदकर कीई मिन नहीं है। में आपका पक्षा चाहता हूँ। में चाहता हूँ कि आपको प्रवादता हूँ कि आपको प्रवादता हूँ हैं चाहता हूँ कि आपको प्रवादता हूँ हैं है से साथ कुछ कोमेंगे नहीं, बल्कि मर-मरकर पायेंगे। हिन्दुस्तान को बचारेंगे और दुनिया को राह दिखायेंगे। अमी तक वहों ने कंजुली है दिया है, क्योंकि उनके घरों में गेरा अमी तक प्रवेद्य नहीं हुआ है। मैंने वीचा कि मेरी आहिंदा उनके हृदय में मवेश करने में अमी तक समयें नहीं हुई है, ठेकिन में उम्मीद करता हूं कि पटने के बाद उनसे मेरा अधिक परिचय होगा और ने एक्सीद करता हूं कि पटने के बाद उनसे मेरा अधिक परिचय होगा और ने एक्सी कि के मोत कहानोंगे।

सूर्य को इम मित्र कहते हैं। बावनूद इसके कि हिन्दुस्तान गरम मुस्क है और सूर्य से हम साव होता है। दुनिया को कोई भी आपा में सूर्य के छिए ऐसा शब्द नहीं है। इसका कारण बही है कि हम भारते हैं कि उपको माखरता लामदायक है, हानिकारक नहीं। इसकिए में अपर किसीके हान का इनकार करता हैं, तो मुझे माफ करें। अवस मैं किसी आअम के छिए बमीन भाँगता, तो आप को कुछ देते, यह मैं छे छेता। लेकिन आज तो में दिखनारायण का प्रतिनिधि धनकर माँग रहा हूँ। आपका कम दान में स्वीकार फलें, तो आपको बेदावडी होगी। इसकिए करने से आपको को इस्त साथ उसके अपको को इस्त साथ उसके अपको को इस्त साथ उसके अपको हो अपको को दिस्त मी मित्र भी की हो हुआ है।

संपत्ति-दान-यहा

आज तक मैं सिर्फ भूमि का दान छेता था। छेकिन अब मैं संपत्ति का भी

दान लूँगा । उसमें मैं पैसा नहीं लूँगा, पैसा तो दाता के पास हो रहेगा । संपत्तिदान में दाता अपनी संपत्ति का एक हिस्सा हर साल समान को देता रहेगा । मैं सिर्फ बचन-पत्र हुँगा । दावा अपनी आत्मा को साञ्ची स्वकर उसका विनियोग करेंगे। यह मेरा अजीव दंग है। अगर मैं फंड इकहा करता, तो मुझे हिसाब रखना पहला और उसीमें मेरा सारा समय बाता । पर मुझे तो क्रांति करनी है। मैं चाइता हूं कि इिन्दुस्तान का इरएक व्यक्ति अपनी छठा हिस्सा दे ! फिर में कहाँ तक हिसाब रखें ! इसलिए वही उसका साधी होगा। इस तरह की बात कहकर में उनको समाधान देना चाहता हैं. बिनके पास भूमि नहीं है और फिर भी बो कुछ दान देना चाहते हैं। इसमें मेरी यह दृष्टि है कि मैं दान देनेवालों से कहना चाहता है कि हम आपका पैसा ही नहीं चाइते, बल्कि देलेन्ट और अवल भी चाइते हैं। आप मुझे पैसा दोंगे और वैंघ जाओंगे । मुझे कोई फंड देता है, तो मैं वैंघ जाता हूँ । पर मैं तो मुक रहना और आपको बाँधना चाहता हूं । उसमें इम आपको हिरायत दे सकते हैं। और हिदायत नहीं देंगे, तो यही कहेंगे कि अपनी-अपनी अक्छ से यह दान किसी पवित्र काम में खर्च करो और साल के बाद मुझे हिसाब दे दी। [स तरह संपतिदान की घोषणा के बाद आज से मेरा काम पूर्ण होगा। अब मै ं भूमि और संपत्ति, दोनों का हिस्सा माँगूँगा ।

कुछ लोग मानते हैं, मेरा काम बंध्युनिस्टों के खिळाफ है। परन्तु मेरी इंवि तो 'सर्वेदाम् अविरोधन' है। मैं उन्द्रह हूँ, उन्न नदियों धीर नालों को स्वीकार करूँगा। समुद्र किछी भी नाले से नहीं कहता कि तू गंदा है। वह तो उन्हों नहता है, 'तु मेरी तरफ आ।'

पटना

73-90-147

भूमिरान-यन के साय-साय अन मैंने यह विचार शुरू किया है कि संवित्त का भी पर्शाय टेना चाहिए। यह बहुत गहरी बात है। हम इरएक से भूमि मीगते और दान-यन रहेते हैं, तो उस पर उसका इस्तास्तर कराते हैं, दो गताह रखते हैं और फिर मेरा दस्तवत होता है। ति बरकार उसे मंजूर करती हैं और किए भएन से आता है। इस उरह की पूरी बोबना इसमें नहीं है। इसमें तो को व्यक्ति वयन-पन लिककर देगा, बही अपने अन्तवांगी मगगगन् को साक्षी रखकर अपना वचन पालन करेगा और हिशान भी रखेगा। उस दान का पूर्ण उपयोग हमारे कहने के अनुसार करने की जिम्मेवारी उसीकी है। भूमि-दान वेसी यह एक सास के किए दान देने की बात नहीं है, बहिक हर लाल हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए यह सम्परित्तन कोई विनोद में ही नहीं दे सकता। उसके लिए बीचन को निष्टावान बनाने का काम होना चाहिए।

### त्यक्तेन मुंजीयाः

षष भरत रामबी से मिलने गवे थे, तो उनके मन में तो यह भाव या कि कब मैं राम से मिलना हूँ। किर मी वे थोड़ी देर के लिए इक गये। उन्होंने राउच सेंमालनेवाओं को सुलाया और कहा कि में राम से मिलने वा रहा हूँ, इस्तिए आप उतनी देर राज्य ठीक तरह से कैंगलें। युल्लीश्चारी लिलने हैं कि हतना स्वापक दिल होते हुए मी उन्होंने यह काम किया, क्योंकि 'क्याति सब रहुपति के लाही'—एव सम्पत्ति साम की यी, इसलिए उसे ठीक से सेंमालना मरत का कर्तन्य था। बैसे महासाबी कहते ये कि हम अपने सम्पत्ति के दूरी वर्ते । यह अर्बाचीन माया है। पतन्तु इसका बहुत हुस्यशेग हुआ है। इसलिए मैंने इसका उपयोग नहीं किया। केंकिन वायू करते थे, नवींकि व कान्त वाननेवाले थे। इसलिए उन्हें इस दूरही' शब्द का आवर्षण या। उतना आकर्षण मुद्दे नहीं है।

मैं तो यह विचार उपनिषदों की माधा में रखना चाहता हूँ : तेन स्वक्तेन

सुंजीयाः । जो भी भीग फरना हो, वह त्याग फरके भोगो । तुरुशीदासजीने यही कहा है । सभी सम्मिच ईश्वर की है, तब छठा हिस्सा देने की बात तो गीण है । होना तो यह चाहिए कि अपना सारा-का-सारा समाब को देना चाहिए और फिर अपने शरीर के लिए उसमें से थोड़ा-सा छेना चाहिए । दरनु अभी समाब में इस तरह का इन्तवाम नहीं है और न तुरन्त होनेवाछा हो है। इसलिए अभी छठा हिस्सा दे दिया जाय और वाफी जो बनेता, उसमें से और देने की सोची जाय । छठा हिस्सा देने का मतक है कि जीवन के लिए एक निरुष्य करके देना चाहिए। उतना हिस्सा नहीं देते, तो हम भी पापी बनते हैं और हमारा जीवन भी पापी बनता है। इसलिए देना कर्तव्य मानना चाहिए। इसरा कितना देता हो, इसकी चीता हमें न करनी चाहिए, विक्त सुद ने कितना दिया है, इसकी और स्थान देना चाहिए। यह बात दूसरें की पीका करने की नहीं है। निव की छाह की ओर अपना कर्ताच करने की सीच करने की नहीं है।

बिनको हमता है कि छारी खम्पित समाब को अपँग करनी चाहिए और अग्न अगर यह नहीं होता, तो व्यक्ति का बीवन निस्तव भीर अग्नर वनता है। ऐसे छोग हमारे परिपय में आयेंग, तो उनहींसे हम प्रयम दानतप्र छेंगे। बन बना में में श्रीय होगा बाता है, तो वह बहुत चिता और सावमानी के गांच बाता है। बीज को खुळा नहीं रखते, टॉक देते हैं, नहीं तो पक्षी अर्थ खा बाते हैं। हमी तरह अभी को चयन-पत्र मिलेंगे, हम वन्हें महाशित नहीं करेंगे। मैं तो उनका अभी संगोगन करना चाहता हूँ। बब गँच-पचाव के बीचन में यह बात आ वायगी, तमो मैं ताम प्रकाशित करना। किर मैं बाजी ओगों से मॉग करना। बिछ तरह दीपक से दीपक क्ष्म बाता है, वैसे हो एक की निष्ठा से दूबरे को निष्ठा वह बावगी। हस तरह मैं बहुत गम्मीरता से शोव रहा हूँ। इस स्वार को मैंने अपने मिलो से कहा था। टेकिन अब हसकी मैं देखना। कर देना चाहता हूँ।

सम्पत्ति-दान एक धर्म-विचार भमी यहाँ वो माई बैठे हैं, उनके दिठों में घर्म-मावना होगी, तो वे अपने · घरवालों से-माता, पत्नी और बच्चों से-बात करके संपत्ति का दान दे सकते हैं । इससे उनके कटिक्यों को अत्यन्त आनन्द महसूम होना चाहिए । उन्हें ऐसा लाजा चाहिए कि आज इमने मीठा आम खाया है. उसकी लजत चली है। संपत्ति का पहांश देने से सबको बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। उनके हृदय नायने लगेरे । इसमें किसी भी तरह का दबाव या लजा की बात या हर न . लगना चाहिए । ये तीनों बातें भूमि में आ सकती हैं । भूमि लजा से या प्रेम और दबाव से भी दी चाती है। चेकिन सपित के बग्नांश में ऐसी बात न आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो बीबनमर के लिए छठा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जिसके अन्दर यह चीब न उगे और जिसके कुटुम्बिशों को यह न जैंचे, बह न दे। इसलिए आरम्भ में प्रदर्शन के तौर पर सैकड़ों व्यक्तियों ने विनोवा को संपत्तिहान दिया, ऐसी बात न होनी चाहिए । अन्दर में यह विचार परिपक्त बनेगा, तभी यह चील बनेगी। यहाँ को सेरे मित्र बने हैं, वे अपने कुटुन्धियों से एलाह-मध्यविरा करके इसमें योग देंगे, तो बहुत अच्छा होगा, में इसका एकान्त इति से प्रचार करूँगा। असी बाहिर नहीं करूँगा। ऐसे दंग से काम करूँगा कि मनुख्य की वृत्तियों का संगोपन हो बाय । वृत्ति-विकास के लिए मौका मिल बाय, यह आध्यात्मिक काम है, आव्यसंतीय का काम है, ऐसा भान होने के बाद ही इसे करना चाहिए।

इसमें से नतोजा यह निकलेगा कि हमारी सरकार काग हलमें योग देना चाहती है, तो उसे काग ही जैने की बस्तत नहीं पृश्मी ! वो चीव यह माँगे, कीत्त मिल बादगी । इसके लिए सरकार भी पुण्यवील होनी चाहिए और ऐसी परकार को माना हमारा प्येय है । ऐसी सरकार को ह्यारा करेगी, उसके अनुसार लोग देंगे । यह हालत लाने के लिए में एक आप्यामिक बुनियार पृष्ठी कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बीव फैलेगा । बैसे मृमिदान-यत्र का हुआ, इस सद्विचार को भी सब लोग समझेरे । बैसे हम मगवान को 'मूपति' मानने लगे, देसे हो अब यह कहेंगे कि 'ल्ल्फ्रीपारि' भी मगवान हो हो सकते हैं। किन कर यह कहेंगे कि 'ल्ल्फ्रीपारि' भी मगवान हो हो सकते हैं। किन कर यह कहेंगे कि 'ल्ल्फ्रीपारि' भी मगवान हो हो सकते हैं। किन कर स्वाप्त को समझेरी, तभी यह काम होगा । जोग प्रेष्ट एको हैं कि सकता वा काम होगा हो से प्रेष्ट की सकते हो कि सकता माना होगा हो सकते हो सा हो पा हो सा होगा है अह सारी दोनता देख-

कर मुझे उन होगों की दया व्याती है, जो सत्ता का ही जर करना जानते हैं। ठिकिन क्या वे भ्रेम की सत्ता 'चाइते हैं या हिंसा की १ हिन्दुस्तान हिंसा से नहीं, नैतिक शक्ति से ही बहुबान बन सकता है। इसहिए सत्ता से काम हो सकता है, यह दिवार हमें नुकसान पहुँचा रहा है और हमारी आध्यासिक 'शक्ति क्षीण कर रहा है।

### संपत्तिदान का विनियोग

हमें जो संपत्ति दान में मिलेगी, उसका विनियोग दान देनेवाला ही करेगा।
उसकी इच्छा और उसका छुकाव देखकर हम उसे सलाह देंगे। क्योंकि हम बो
काम करना चाहते हैं, फेवल आग्मविकास के लिए ही करना चाहते हैं।
मैं अपनी इच्छा उस पर नहीं कार्युंगा। उस संपत्ति का विनियोग दरिद्रनामाय की स्थान को लिए या दरिद्रनामाय की स्थान को स्थान होते हैं, पर उनके द्वारे के पोएक के लिए भी ती
कुछ चाहिए ही। इसके लिए फीड इच्छा करने की बात निकम्मी है। लेकिन अगर दो-चार मित्र मिलकर अपना छठा हिस्सा देते हैं और उससे दस-पाँच कार्यकर्ती निश्चित होकर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह मैं संपत्ति का विनियोग दो तरह से करना चाहता हूँ: एक, दरिद्रनागयण को सीधी मदद पहुँचाना, लेसे बैल, कुओँ, इस आदि देना और दूसरा, सेवफ-वर्ग की निश्चित होकर सेवा हो सके, इसलिए उनके निमिच वस संपत्ति का विदियोग करना।

## आश्रम-धर्म की पुनःस्थापना

आप इस बात को भ्यान में रिखये कि मैं प्रचारक नहीं हूँ। जो प्रचारक होता है, वह यीवन का काल एकान्त में नहीं बिताता। वब शरीर में उत्साह और ताकत होती है, वही समय पूपता है। लेकन में तो बृद्धास्था में बादि निकल परा हूँ। इसका कारम यह है कि मुझे अन्दर से एक ऐसी मेरणा हैं। मेरिक में ते मेरिक होती हैं, वही वापता की के बो बात मैं कह सकता हूँ वह दूषया नहीं कह सकता। एक सिल प्रोती मेरणा स्वित्य ने कह सकता। हुँ उसे मुझे सम्बादा हो है वह दूषया नहीं कह सकता।

से मैं घूम रहा हूँ । इसीलिए चाहता हूँ कि आप भी उतनी ही एकाग्रता से चितन कीचिये ।

इस अपने देश में एक सेवक-वर्ग निर्माण करना चाहते हैं। आज तो ऐसा वर्ग नहीं है । एक चमाना था, चन लोगों ने सेनक-वर्ग बनाया था, जिसे 'बानप्रस्थ' कहते हैं। आब वह प्रया मिट गयी है। बचपन में शादी ही जाती ' है और बादों के पहले हम मानते हैं कि बद्धानर्याश्रम होता है। परन्त आब यह भी नहीं है ! उसके बाद हम मानवे हैं कि ग्रहस्थाश्रम चलता है । वे घर में रहते हैं, इसलिए वर्न्हें 'यहस्य' कहा जाता है। परन्त वे नाममात्र के ही गहरथ होते हैं। और बानप्रस्य वो मुश्किल से ही कोई दीखता है। संन्यासी तो दीलते हैं, केकिन बाहर से । अंदर से संन्यासी बिलकुल ही नहीं है, यह में नहीं फह सकता। परमेश्वर की इच्छा से ऐसे. भी कुछ लोग होंगे, पर अधिक तादाद में नहीं । सारांश, आभम-वर्म के बरिये हमारे पूर्वजों ने सेवा-कार्य की जो बोजना बनायी थी. वह मन्ने फिर से निर्माण करनी है। मैंने उसके हिए बहत प्रयत्न किये हैं । कुछ लोगों को भैंने अपनी साक्षी में बानप्रस्य का हत दिया है और उन्होंने उसका अञ्ज पालन किया है। बर शरीर में भीग भोगने की थोड़ी भी शक्ति न रहे, तब तक मोग मोगते रहने में कोई पुरुषार्थ नहीं है और न उससे देश का मला ही होगा । बन तक शरीर में कल ताकत बची है, तभी इंद्रियों से मुक्त होकर पत्नी के साथ बहन चैसा व्यवहार करना चाहिए । गृहस्थाश्रम शुरू भी देरी से हो और समाप्त भी बखी होना चाहिए।

यहस्थाश्रम श्रह्म भी देरी से हो और समात भी करही होना चाहिए।
में तो चाहता हूं कि २५ साल के नीचे वह शुरू न हो। इमसे-कम २० साल
को तो मर्चादा रखनी हो चाहिए। और फ़िर वास्त्रीय के बाद वह न वर्छे।
अधिक-से-अधिक चैंतालीय साल तक चंदे। उचकी दुरम मर्चादा तो पचीय
से चालीस होगी और अधिक-से-अधिक बोत से चूँतालीस। यह एक नया
समृति-विचार में दे रहा हूं। वैसी स्थृत तो पुश्ता है। लेकिन मेंने आज को
परिस्त्रीत के अनुसार बयोगान बटाया है और इस बमाने की दृष्टि में वितत
किया है। आज तो २५ साल की उम्र में ही शादी हो बाती है और १०-१८,
साल की उम्र में मी-वाप बन बाते हैं। वहाँ से लेकद २० साल तक रहस्याश्रम

चलता है। कभी-कभी ४० साल तक भी चलता है। मेरी योजना में बह २० या २५ साल का ही हो सकता है। उससे व्यक्ति को लाभ होगा, शिंक बचेबी और समाल पर अच्छा असर होगा। इसलिए हरएक पति-बनी को चाहिए कि ४० साल के बाद अपने बच्चों पर पर का भार सींपकर जननेश में तम आमें। इसके लिए वे समाज से जुल नहीं होंगे। विक्त अपने पर कें लिए सितना चाहिए, उतना हो लेंगे और निरंसर दूसरों की सेवा का का करेंगे। विपय-वासना से मुक्त होकर ऐसे नये बीबन का जब आरंग करेंगे, तमी उसति होगी, तब तक उसति नहीं हो सकती है।

प्रथ्यी को पाप का भार, संख्या का नहीं

आज अक्सर कहा जाता है कि जनसंख्या बदी है। इसिटए उसे कृषिम उपायों से कैसे रोका काय, यह सोचा जाता है। इसे इस बात का बहुत अफ सोस होता है। इससे दुसे तीम बेदना होती है। मैंने कई भार कहा है कि प्रभी को संख्या का मार नहीं होता, पाप का मार होता है। अगर पाप से संख्या बदती है, तो उस वही दुई संख्या का प्रस्ती को मार होगा। परन्य उपाये से संख्या बदती है, तो उस वा मार कभी नहीं होता। महापुरकों के स्वया का पृथ्वी को कभी मार नहीं होता। पृथ्वी पर पैदा हुए माणी पुरुपायों हैं, तो एको उनके पाष्ट्रम के अपने नहीं हो सा । महापुरुपायों हैं, तो पृथ्वी उनके पाष्ट्रम के अपने मंत्री हो से सर्वती। लेकिन पाप की संति का पास्त्रम करें में वह असमर्थ हो सकती। लेकिन पाप की संति का पास्त्रम करें में वह असमर्थ हो सकती है। पाप से संतिन-तियमन होगा, तो उसका भी पृथ्वी को भार होगा। उससे जो मी सेतित बचेगी, वह निर्माय होगा, तो उसका भी पृथ्वी को भार होगा। उससे जो मी सेतित बचेगी, वह निर्माय होगे ने निर्माय कीना की इस्का मही रखते, सतान की सेता का जिन्हें मान नहीं होता, उसके बच्चे शिक्ट्रीन, वीर्यहीन और पुरुपार्थ होगे । वो किनों भी कोनो भी सेता होगे होने देंगे, सब, प्रमेकन्य नहीं, सामक्रम होगी। वो उनमें से कभी भी कोई महासा गांधी, राणा प्रताप, रामकृष्ण परमहंत निर्माण नहीं होंगे।

यह सरा आध्यात्मक विषय है। विष तरह प्रावियों को संति का विचार . फिया बाता है, उस तरह मनुष्य की संख्या के बारे में कभी नहीं करती चाहिए। एक मनुष्य भी सारी दुनिया का रंग बदल सकता है। जो मनुष्य <sup>दे</sup>रा होता है, वह समर्थ और धर्मनिए हो, यही हमारी हच्छा होनी चाहिए। संतान-निर्मित भी एक कर्तेव्य हो बाना चाहिए और बाकी का सारा जीवन संयम हे बिताना चाहिए। बच मनुष्य विज्ञान का सहारा छेकर अपना जीवन सन्तमेगा, तद जिस वाक्ति से महायुक्य निर्माण हुए हैं, उसका वह दुक्पयोग मही करेगा।

इस्टिए बात्मस्थाभम की स्थापना, ब्रह्मचर्याभम को रूम्बा करना और गृहस्थाभम को छोटा बनाना, बह सब हमें करना है। इसके लिए संद लोग भी तैयार हो बायें और आरंभ करें, वो उनकी खुखबू फैलेमी, लोकमत बनेगा। सब वह सीज आ सकती है।

### सृष्टि के साथ अपने पर काबू पाओ

एक बमाना था, बब संन्यास के लिए लोकमत था। तब शंकराचार्य और बुद्ध ने असंबय संन्यासी खड़े किये, बिन्होंने इस देश में और विदेश में पर्म-प्रचार किया। वह कितना गीरवशासी इतिहास है। इस कितने आयशासी हैं कि इस ऐसे देश में पैदा हुए हैं। इसी दिल से सीखना चाहिए। इसे संयम का अध्ययन करना, बानप्रस्थालम की स्थापना करनी है। संन्यास की बात मैं अभी छोड़ ही देता हूँ। परन्तु कार-से-कार बानप्रस्थालम हो, ऐसा लोकमत बने, यह मैं चाहता हूँ। इस्तिए आरंग तो व्यक्तियों से ही होता है।

बंध से मैं बिहार आया हूँ और भूमि की समस्या को हल ही करने का मिहचय किया है, तब से मुझे लगात है कि हमें बोबन की सभी शुनियादी चीं स्र समझनी चाहिए। द्वारथ से कहा गया या कि अब तुसे सारा कारोबार राम के अपर संस्कृत वन में साना चाहिए। बुद्धारे में अगर सासना नहीं मिटी और सासना मिटने की राह रेखते रही, तो बंद तो मिटोगों नहीं और सीरी मो सतम है बातमा है रिटिंग को सहस्य द्वारय सामरे में सतम है बातमा है स्वीत करने। एक सुम होने के बाद वासना कमजीर हो बातों है। किर भी मतुष्य को अपने पर निषद करना एइता है। बहाँ में भूरान-यह की और संपत्ति के विमायन की बीसी बुनियादी बात करता हूँ और साम संकटन भी

करते हैं, वहीं मुझे लगता है कि आपके सामने जीवन की और भी गहरी बातें रखूँ।

मेंने अभी वो वानप्रस्थाअम की बात कही, उसमें कोई राझनैतिक प्रचार नहीं था। यह एक गहरा स्वाल्ड है। किसी भी देश का उद्धार आध्यात्मक गहरा है में गांथे किना नहीं होता। बैसे-बैसे विज्ञान बदेगा और सृष्टि पर मनुष्य काबू पायेगा, उठनी ही मात्रा में अगर वह अपने पर काबू नहीं पाता, तो वह राक्षस बनेगा और खुद का और दुनिया का सेहार करेगा। किन्न उत्तमी चला हम अपने पर पायेंगे, तो आक्रशान और विज्ञान एक होगा। हम पृथ्वी पर रवर्ग निर्माण कर सर्वेंगे। अपित्मह का विचार और हिन्नय और विश्यों से निष्टुत्त होने की बात, यह दो विचार हम आपके चानने रखते हैं। वानप्रस्य का विचार किस किस हम स्वाप्त के सात्र मनुष्य की स्वार हम अपने वान में दिखा हुआ है कि ४० सात्र की बाद मनुष्य की स्वार मनुष्य की स

मजदूर काम को पूजा समझें

अभी मुक्क्से एक चवाक पूछा गया है। असनकर्ता कहते हैं कि इस कार खाने के सकहर है, तो इस भूसन-यह में किस तरह खहवोग दे सकते हैं। मेरे मन में भूसन-यह का को सकर है, उसमें एक स्वरूप यह भी है कि मैंने भूमिहीन मबदूरी का आन्दोलन उठाया है। यह आन्दोलन हानियादी है, उपरें का नहीं। देहात के भूमिहीन मबदूरी की हालत बससे स्थाद है। उनकों तरफ हो बोलनेताला कोई नहीं है। इहर के मबदूरों की तरफ से बोलनेनाले कहे हैं। है सील्यू सेता आन्दोलन भी मबदूर-आन्दोलन है। वब मेरा यह काम समात होगा, तब में दूखरे मबदूरों का सवाल उठाउंगा। लेकन अभी में इन मबदूरों को यह कहना चाहता हूँ कि आक्षित यह भूसन-यल देश का उत्थादन वहाने के लिए है। उतादा किये कोंग्र कों सह साथने ही, यह बात में फहना चाहता हूँ। रिव डाकुर से एक बार कहा या कि हम यारे विमावन (divide) ठो पतर है पर गुणन (multiply) नहीं। इस पर हर कोई योगिसा से बोचे। मैंने लेल में में सब्दे दिव दतारुफ काम मींगा या, विससे सब्दे आप की वालीम मिरी यी।

मेरा प्रबद्धों से कहना है कि हमारा आन्दोळन शरीर-परिश्रम की निष्ठा बहोनेवाला और अलादन बहोनेवाला है। इसिक्ट में उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप उत्तम-से-उत्तम निष्ठा स्वक्र अधिक-से-अधिक उत्पादन कीश्रिये। काम कम करने की वात मत कीश्रिये। आवक्रत ८ घंटे के बदले है धंदे काम कम करने की बो तात चली है, वह स्व वात है। परमेक्वर ने हमें यह शापी जीरन्तर कमें के लिए दिये हैं। परमेक्वर ने हमें यह शापी और यह वाणी जिस्तर कमें के लिए दिये हैं। में मानता हूँ कि एक ही प्रकार का काम लगातार नहीं करना चाहिए। स्वस्ता-अलग प्रकार के काम करने चाहिए। परन्तु आव-दस घंटे तो काम करना ही चाहिए। मैंने दस घंटे श्रीर-परिश्रम किया और देखा है कि उतसे हुद्धि का विकास होता है। थोड़े-से चिंदान से अधिक काम होता और उत्पा-इस भी बहुता है।

इसिंदर में मबद्रों से कहता हूँ कि दुम्हारा अपने मालिक के साथ विरोध है, इस बात को भूल बाओ । मालिक का विरोध करना है, तो वृसरी वार्तो में करों, लेकिन उत्तादन में कभी मत करों । मबद्द प्रामाणिक और निष्ठाबान होंगे, तो मालिक के खिलाफ अच्छा छत्याग्रह कर एकते हैं। मालिक भी जनकी बात मानेंगे और खुद मबद्दी करने छम बार्थिंगे। एक माई कहते थे कि हमें कर्तव्य पर बोर देना चाहिए। परन्तु आब यह कोई नहीं करता और सब इक की बात करते हैं। यह यहुत सोचने की बात है। मबदूर अगर फर्हब्य-निष्ठ बनेंगे, तो उनमें ऐसी नैतिक शक्ति निर्माण होगी, जिसका असर मालिको पर, सरदार पर और समाब पर भी होगा।

आज यह माना जाता है कि बन्चे के हिए सिर्फ मालिक ही जिम्मेबार है, है किन यह गलत है। मजदूर इस तरह से सोचें कि काम इमारी पूजा है, उसे खंडित नहीं होने देंगे। यह चीवन का अस्यन्त पवित्र काम है। इसमें खलक नहीं होने देंगे। असर से यह करें, तो में समर्थिया कि उन्होंने भूरान-यह में उच्च-से-उत्तम सहयोग दिया।

₹**५-1 e-**7५३

## समाजाय इदं न मम

हमारे काम का बुनियादी या मूळभूत विचार यह है कि हमें समाब में परिवर्तन लाना है। वह मूळभूत विचार, जिसे तस्वज्ञान कहते हैं, जो हरएक धर्म की प्रतिष्ठा है और जिसके आधार पर धर्म ग्रहराई में जाता है, मैं आपके रामने रहेंगा। जिस धर्म का विचार गहराई में नहीं जाता, वह टिकता नहीं। वह चीवननिष्ठा के तौर पर नहीं रह चकता और समाज के जीवन में बदल मी नहीं का सकता।

### तत्त्वज्ञान की गहराई में जाने की आवश्यकता

हमारी भारतीय वरंपरा ऐसी है कि जो भी परिवर्तन करना चाहिए, उसके लिए गहराई में पहुँचकर तत्त्वज्ञान में उसका मूल पकड़ना पढ़ता है । इस तरह जिन्होंने किया है, उन्होंके मूछ स्थिर हैं और बिन्होंने इस शरह नहीं किया, उनके कुछ सुधार तो समाज ने के लिये; पर वे स्थिर नहीं रह सके । मैं वो भी फदम उटाता हूँ, उसकी गहराई में बाकर मूळ पकड़े बगैर नहीं रहता। मैंने अपनी जिंदगी के तीस साल एकांत चिन्तन में शिताये हैं। उसीमें बी सेवा बन सकी, वह मैं निरंतर करता रहा । लेकिन मेरा बीवन निरंतर चिन्तन श्रील था, यद्यपि में उसे सेवामय बनाना चाहता था। अभी किसीने कहा कि विनोता विरक्त पुरुष वे और अनुरक्त बनकर आये हैं । टीक है, कोई भी विचार भाषा में ठीक तरह से तो नहीं आ सकता। मेरी वह विरक्ति थी, के किन उसका रूप चिन्तन का था। समाब में बी परिवर्तन छाना चाहिए, उसके मूछ के बोधन के लिए वह चिन्तन था। अब मैंने काम हाथ में लिया है। पर्द बुनिधादी विचारों में मैं अन निश्चित होकर धूमता हूँ। कोई *छमस*न मु<sup>क्</sup>रे डराभी नहीं । कोई भी समस्या चाहे बितनी बडी हो, मेरे सामने छोटी बनकर आती है। मैं उससे बड़ा बन जाता हूँ और आप भी उससे बड़े नजर आते हैं। कोई भी समस्या बडी हो, लेकिन वह मानवीय है, तो मानवीय बुद्धि से इल ही सकतो है। इरएक समस्या को इल होना ही है।

### अपहरण और अपरिग्रह

मेरे विचार का विरोधी को विचार आज दुनिया में है, उसका नाम है, अपहरण-प्रक्रिया । यह मी एक तस्त्व-विचार है । इसके अनुसार यह माना जाता है कि आखिर व्यक्ति समान के लिए होता है । तो समान के लिए व्यक्ति की सम्पन्ति का अपहरण करना टोधयुक्त नहीं, बक्कि अपहरण में करने में ही सित-देश हैं। दश्कि के पास सम्पन्ति रखने में और सम्पन्ति के अपहरण के रोकनेनाला विचार भी अध्ये हैं, ऐसा उन्होंने माना है । इस विचार में कुछ अध्ये हैं, ऐसा उन्होंने माना है । इस विचार में कुछ अध्ये हैं। इस विचार में कुछ अध्ये हैं। इस विचार में कुछ अध्ये हैं। इस विचार में कुछ अध्ये में उसके अनुसार समान विचार में कुछ क्यों में उसके अनुसार समान विचार के स्वते भी के समय में अस विचार की दिन्य को होता है । इस्तु अपहरण के तस्व के प्रति अन्व कि विचार कहना चाहता हैं। अपसिद्ध का विचार समझ की बना स्वति हों । अपस्तिह का विचार समझ की विचार कहना चाहता हैं। अपसिद्ध का विचार समझ की विचार कहना चाहता हैं। अपसिद्ध का विचार समझ की विचार समझ है ।

## संन्यासी को अपरिप्रह, गृहस्य को परिप्रह

आज का समाज कहता है कि अपरिग्रह बहुत उँजी बात है और यह गांधीजी और विनोधा जैसे लोगों के लिए पैदा हुआ है। अपरिग्रह का बिचार उन्हींकी खाल 'इस्टेट' है। इस पर उन्हींका अधिकार है। उनकी हम पूजा करेंगे, परन्तु हमारे एहस्थ-जीवन में परिग्रह ही रहेगा, अपरिग्रह नहीं। पुराने जामाने में कुछ बेल निकला था। आप संन्याली अपना काम अपरिग्रह से बलायें, पर हम ती परिग्रह मानेंगे। हम आपको मिशा रेंगे। अन्तिम आहर्य के तीर पर हम आपका परिग्रह करेंगे। पर हमारा आदर्श तो परिग्रह ही है। इस तरह से लोग पर हम

पहले परिमद की कुछ मर्थादा थी। उनके बीच परिमद का राज्य था। व्यक्तिमत रंपिय मान ली थी, केकिन उस निचार को संन्यार के अकुश में दक्तर फकीरों को आदरणीय मानकर परना पहला था। पर एक विचार के तीर पर कुछ का अनियम आदरों वह या और कुछ का नहीं। इस तरह पर्म-विचार के दुकड़े हो बाते हैं, तो सीमित सम्म होता है। तचकान में मजबूती नहीं वाती । परिवाह की मर्यादा का पाळन करते और अपरिवाह को आदर्श मानने में कुछ अच्छाई तो थी, पर बुराइयों भी थीं। परिवाह को आपिकतरे लोग मानते ये। अपरिवाह का तो फिर नाम भी नहीं रहा। इस लोभी लोगों का मुकाबळ करने का समय आया, तो मल्टे-पर्छ भी कहते ये कि परिवाह की बरूरत हैं। सामनेवाले के पात हतनो-हतनी की बहै, तो हमारे पास मी हतनी होनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं टिकेंग। दुनिया में टिकने के लिए हमारे पास हतना ऐंडवरी होना आवश्यक है। हिं तरह लोभी का मुकाबळा करते समय परिवाह की मर्यादा छोड़ दी गंभी। लोभी मिटनेवाले नहीं थे। इससे तो उनमें होड़ चली। देखते-देखते निलोंभी भी खोभी बन गये.और लोमियों की एक बड़ी बमार हो गयी।

परश्राम की मिसाल कमारे सामने हैं। खुद बाहाण होते हुए भी तकने चल लिया, तो वह खित्रयों को कैसे मिटा सकता है ? क्योंकि उसमें धनियत का बील बोया था। खित्रय का बील होने से खित्रयल नहीं मिट सकता था। अगर बाहाण के समाने रहता, तो उसका काम हो बाता। लेकन करने बाहाल को समात किया, इसलिय उसका अवतार भी समात हो याया और मर्यार प्रयोचम , मान आये। उसे तो बाहाण की चलित पैदा करनी चाहिए थी। विसको मिटाना हो, उसीके सल इस लेते हैं, तो उसीके खुल स्वरूप को ही मिटा सकते हैं। बाहर के जुल्मी मनुष्य को हम खतम करते हैं, पर अन्दर से उने खिलां दें। इसी तरह निर्देशी ने होमी की मिटा दिया, पर सुद होनी मन गया।

कंजूस और चोर

आब दुनिया में परिम्रह का राज्य पल रहा है। परिम्रह के लिए ऐसे, पार्व हाड़े फ़िसे, बिरासे बह गल्दा नहीं, चरिक कान्त्री माना गया। फान्त पोरी की मुनाह मानता है, पर बिरा किसीने समह करके उस को रहा है, समा प्र उस समाभ कोर नहीं मानता। बह को ही र कान्त्री बात कह रहा है, समा प्र पद नहीं मानता। केकिन उपनियदों ने तो कहा है कि मेरे राज्य में चोरे बोर न हो और कोई केन्द्रा न हो, न्योंक बहाँ केन्द्रा होते है, बहाँ वारों का हाना माबिसी है। केन्द्रा ने कोरों को पैदा किया है। केन्द्रा कोरों के बार है। इनके भीरत पुत्रों को इस जेल भेषते और पिता को खुले छोड़ते हैं। वे शिष्ट वनकर समान में पूसते और गद्दी पर बैटते हैं, यह फर्डों का न्याय है। 'स्तेन पुत्र सा।' इस उन्हें पहचानते नहीं कि वे चोर है, पर वे चोर ही हैं, यह गीता ने समझाया है।

किंतु इस लोगों ने मान लिया कि गीता तो संन्यासियों की फिताब है। यह ग्रहरंगों के लिय नहीं है। इस वरह इसने गीता को भी संन्यात दे दिया। पहले संन्यायियों का इतना आदर किंवा गया कि पर में उनको स्थान नहीं दिया, यह सीचकर कि इसारा वर गांगे हैं। पर लाब इस संन्यारी को मंदिर में इलिय रखते हैं कि पर में रखते ने कहीं इसाय पुत्र सन्यायी न वन नाय मा दुनिया में को अधिक परिवाह करता है, वहीं कामयाब होता है। परिवाह वहने दिर पर देता है। लेकिन लाब के लिय तो अपरिवाह का ही तरह है। वह सन्यासियों के लिय ही नहीं, बब्क कामान्य नागरिकों के लिय भी है।

#### समाजाय इरम् न मम

हमें जब कुछ समाब को व्यर्ग करना चाहिए और बितना अपने छिए आवरयक हो, उतना ही लेना चाहिए। बिस तरह यह में आहूर्त देते समय हम फहते है कि 'ईहाय हरम् न सम, अन्तये हरम् न सम'—यह 'हैंद्र के छिए है, वह अपि के छिए है, मेरे छिए नहीं—हरा तरह अब कहना चाहिए कि 'समावाय हरम् न सम, शस्त्राय हरम् न सम' यह समाब के छिए है, राष्ट्र के छिए है, मेरे छिए नहीं। तु वो पैदा करेगा, वह जब समाद को अर्थण कर और किए समाब की तरफ से तुहे को मिलेगा, वह अस्पत होगा।

अपरिग्रह के आधार पर नयी रचना

आंद की हाछत को हमें बद्दलता है और छन्चे तेथकों की सेवकाई का गीरव करना है। यह कैसे होगा है अगर आप चो कुछ आपके पाछ हो, तते वह समाव को अर्थन नहीं करते और मूमि के मालिक बनते हैं, तो यह नहीं हो उकता। मैं चाहता हूँ कि काशकाने में मद्भूर-नालिक, यह भैर न रहे, शारे तेयक हों। अपनी-अपनी शक्ति के अनुनार काम करके वब समाव को अर्थन करें। फिर समाब से अपने बीवन-निर्वाह के छिए हो सिक, उसीते

मेरा अपित्रह डॉकर बैसा नहीं है । चमहा पहनकर मभूत 'लगानेवाल' कोई मी हो सकता है, पर उठके हाथ में कुबेर रहेगा ! बिच्चु के पाट ठरले पड़ी है, लेकिन वह उठके लिए आरान्ट उदासीन है ! समाव में स्व पड़ा होना चाहिए, परन्द व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए, बितना खात्र के लिए हम्में हो। कि का निवास मी नहीं करनी चाहिए। जो बवानी में समाव की चिंता करता है ! अपरिग्रह करनेवाल में हाड़ि हुत्यों में तेव हो बाती है ! ऐसे बूंदे गार नहीं बनते, बहिक उनकी चामार माना बाता है । ऐसे वार्त महर्म के सहस्र उनके साम करें, हो भी शुद्ध से अधिक काम करते हैं ! बवानी में समाव को तेवा का काम करते, हो भी शुद्ध से अधिक काम करते हैं ! बवानी में समाव को तेवा का काम करता, वी

अदि का विकास हो बाता है।

. आज गरीव-अमीर, दोनों दु:खी हैं

आब तो लोग बनानी में ही दुनिया को लूटते हैं, इसलिए सुदाये में सर्व कर्टें दुम्छ मानते हैं। दारीर क्षीण हो बाता है, तो पुन, मित्र, पहोसो का मेम नहीं मिलता। मेम गमाकर लक्ष्मी मात की और क्यके साथ रोग मी लाये। एसने क्या कमाया, बिसने रोग, बिता और धन कमाया। क्या उसकी कमार्थ अच्छी है। क्या कससे समाब सुखी बन सकता है। अयर सुखी बनता, तो वे होत रोते क्यों और फिर सुन्ने धूतना क्यों बहुता है सब होत मेरे पास आकर रोते हैं। तरीबों को पेट की चिंता होती है और श्रीमानों की दूसरी बिंता। उनके पर में एक-दूसरे की बनती नहीं। मैं उनसे कहता हूं कि वहाँ आपने संपत्ति को अंदर ख्या और प्रेम की बाहर कर दिया, घरमें आग ह्यायी, वहाँ मुख क्षेत्र हो सकता है है प्रेम और पैता खाय-खाय कैसे रह सफरी हैं?

गरीय के घर में देखों । बाप-बेटे में कितना बेन होगा । बेटा बाप की कितनी सेवा करता है । वह उसके लिए चाएँ बितनी कीमती दवाइयाँ सरीदता है । केकिन कीमान के घर में तो बेटा बाप की ओर देखता तक नहीं । बाप बीमार पहने पर वे डॉक्टर और नर्ष को हुआ देते हैं । मीं, वहन, वेटा कोई सेवा फरनेवाला नहीं होता । यह वर्णन अतिदायीकि नहीं है । मैंने बड़े लोगों का बोवन अंदर से देखा है। छारांच, आज गरीब और भीमान दोनों हु:खी हैं। ट्रेनि के दो प्रकार के हु:ख हैं। हु:ख का बेटवारा जिस सामाव-पचना ने किया, वह समाव-पचना कित कमा की है

हर घर सरकार की बैंक वने

यह मत समित्रिये कि बो बड़े नड़े परिश्रही हैं, उन्हींको यह समहाना आव-समक है। एक छोटी-सी लँगोटी में भी आसकि रह सकती है। इस लए सबको समझाना है। बिसके पांस बो भी कुछ हो, यह उसके घर में हो, तो भी समाब के छिए है। जितने घर हैं, वे सब हिन्दुस्तान सरकार के बैंक होने चाहिए। आब तो सरकार को कर केना पडता है, कर बिठाना पडता है, अमेरिका का अधापर केना पडता है या नासिक के छात्रेखाने की सरण केनी पहती है। अंकिन में पौना मकार बता रहा हूँ। सरकार की माँग हो जाय, तो सारे देने अंगे। अमर ऐसी लोकविय सरकार नने—और वह नन भी सकती है—तो हर परवाला सरकार से कहेगा कि 'यह तो आपकी चींब है। चारे जितना छो, में जितानहीं करूँमा कि कछ नया सार्के। आप बो खिलाओंसे, नहीं सार्केगा।

ऐसी सरकार और ऐसा समाब बन सकता है, यह महान् विचार हमें दुनिया में फैशाना है। इसलिए सिर्फ श्रीमानो से नहीं, बल्कि गरीवों से भी समीन माँगनी है। हरएक से कहना है कि दुमसे भी नीचे कोई है, उसकी ओर देखो । तुम्हारे पास शाम की रोटी नहीं है, तो उसके लिए एक दुक्ड़ा ही निकालना तुम्हारा घर्म है । होना तो यह चाहिए कि सारा-का-सारा समाव को अर्पण कर दिया बाय । परन्तु आब वह नहीं वन सकता और समाब मी इसके लिए तैयार नहीं है । तो, आब कम-से-कम एक टुक्ड़ा याने छठा हिस्सा तो देना ही चाहिए ।

### वामन के तीन करम

असर कहा जाता है कि अब बड़े जमीदार नहीं रहे ! लेकिन मुत्ते सिर्फ बड़ों से ही नहीं, हरएक से दान चाहिए! इसीसे घर्म-विचार फैलेगा! 'दान-पत्र' अरे बिचार की मान्यता की रखीद है। फिर में इन बहले पर नयी समाज-रचना बनाऊँगा! इमने अभी संपचिदान की योजना बनायी है। कुछ कहते हैं कि आप उसमें उसे जायेंगे! सेरा मानना है कि इस तरह जो अधिक्शास रखते हैं, ये समाज के अध्यव होने सायक नहीं हैं। क्या मी-पार पर सन्तान का इतना अधिक्वास हो सकता है है यह सब कानृत से नहीं, प्रेम से हो रहा है। फिर मैं अधिद्वास फैते रखेँ हैं

मुख्यमान पाँच बार नमाब पद्दता है, तो क्या उसे देखने के लिए कोर्ट चौकीदार रहते हैं। हिंदू छोन भी धर्म-कार्य इसी तरह से करते हैं। वैने ही यह धर्म-विचार भी माना बाबगा। मुझे बरा भी डर नहीं है कि मैं ठगा बाउँना, क्योंकि मैं सबकी अंतराक्षा में बाता हूँ। संपरि-दान की योजना मेरा दूसरा करम है। एडळा कदम तो भूमिटान का है। मैंने छेटू छाठ पहले ही कहा था कि मैं बामन बनकर आया हूँ। ब्य तीसरे करम के लिए सिर द्वाकाना होगा और तीसरा पवित्र वाद मस्तक पर आवेगा। तब वन गरीव बन बायेंग और हिंदुस्तान को अनुकरण सारी दुनिया करेगी। हिंदुस्तान को आदर्श मानकर द्वानया चलेगी।

रिकारी

31-10-142

कुछ होग कहते हैं कि 'संपचि के बैटवारे की बात अभी क्यों उठाते हो, अभी तो पैरावार कार है। इसिंह्य पहन्ने पैरावार दाने की बात करों। आज हमने देखारे की तो उद्यान की सात करों। आज हमने देखारे की वार्ष की तो उद्यान की त्वार की स्वार कि स्वार की स्वार की स्वार की भूखा रहना पड़ेगा।' लेकिन यह खगल गठत है। वैटवाय की र उपन, होनों छार-आम कड़ने चाहिए। किर्तमों में हम इस तरह का कुछ या किमा नहीं कर सकते। पहले यह काम और पीछे वह काम, ऐसा कुछ कामों में नहीं हो बकता। पहले आसीच्छ्वास करेंगे और किर उसके बाद खेती, यह नहीं कहा जा सकता। केती की सेते दूसरे कामों के साथ-बींस लेना मी निरन्तर सकता है, उसीसे किरनी बनी रहती है, बैसे ही उपन के साथ साथ समता का सवाल भी पठना चाहिए।

#### कुटुम्ब का न्याय

हम कुटुन्ब में यह नहीं नोबते कि अभी उपन बदायेंगे और फिर सबको खिलायेंगे । यह भी नहीं नोबते कि अभी कुछ कोगों को खिलायेंगे और कुछ को नहीं । फिर चुटुन्ब के खिए कोबने का एक दंग और समाब के लिए सोबने का दूसरा देग, यह चगें ? वास्तव में हम तरह की दर्शाल करनेवाले है है, से पूँडीवारी विचार खले या बिनके देखी पर पूँबीवारियों द्वारा पैदा किये विचारों का शहर होकर अभ निर्माव हुआ है ।

हमने भूदान-वर्ष का को आन्दोलन उदाया, उसमें उपन और वैंदनारा, दोनों साथ-साथ चटेंगे। बेंदनारा होगा, तो भेद मिटेंगे। को काइत करता है, उसकी योद्दी जमीन मिल जायगी। समाव में गांकत को देखकर में स्वारा नहीं किया जा सकता। पूरा नहीं, परन्तु कुछ तो बैंदनारा होना हो चाहिए और उसीने साथ-साथ उपन बटेंगी, यह नेरा मानना है। बैंदनारा पहिए होता है, तो उनके साथ हो उपन बदाने की मुक्ति निर्माण होती है। आम खेती में किमान की अवल और मेम का उपनोग नहीं हो रहा है, क्योंकि वह उसका मानिक नहीं है। परन्तु बैंदनारा होने के बाद उसका उपनोग होगा।

# हम युग को बनानेवाले हैं

हमारे चारों ओर अनत सृष्टि फ़ैंडी है और उस अनंत के बीच हम एक तुच्छ खरीर धारण किये खड़े हैं । सारी सृष्टि हमें निरंतर देती ही आयी है ।

### सृष्टि से दान का सबक

स्पैनारायण युवह आते और अपनी सहस्व-किरणों से हमें आलिंगन करते हैं। हमारे घर में वे इस तरह प्रवेश करते हैं, बिस तरह कोई सेवक स्वामी के घर दाखिल होता है। उसकी कितनी मर्यादा है। हमने दरवाले चेट किये, तो बह घरका देकर नहीं खोलता, वहीं खड़ा रहता है। अपनी सारी किरणों के साथ बह यह सोचता प्रतीक्षा करता है कि मालिक कव किवाद खोलता है और कर मैं सेवा के लिए संदर खाता हूँ। हम आया किवाद खोलते हैं, तो भी वह अंदर आता है और पून खोलते हैं, तो भी आता है। हमारे खैसे अपने उच्छे लोगों की सेवा में वह बोबन दे देता है।

यह वायु, हवा निरंतर बहती रहती है। यह कहाँ से आती है और करों बाती है, कोई नहीं जानता। प्राचीनकाळ ते एक हवा हिमाळय की ओर से और एक वसुद्रं की तरफ से आती है और हमारी छाती को मधुर सर्घों करती, हम पर प्रेम वस्ताती है। उसीके कारण हमारे आतोच्छ्राच चल रहे हैं। हमारा दुस्छ चीवन परिपूर्ण बनाने के ळिए वह निरंतर कृम करती, है। अगर वह यह न करे, तो हम खतम हो बाँगे।

यह गंगा हमारी सेवा के लिए निरंतर बहती है। हम पेट लगायें, तो उसकी सेवा के लिए वह फीरन दीहती है। अगर हम आम का पेट नगा<sup>यें</sup>, तो वह आम पैदा फरेगी और बबूल का पेड़ लगायें, तो बबूल पैदा करेगी। आप चाहे बैसा करो, उसका काम तो आपकी इन्छा पूर्ण करना ही है। हम बच्चों की सेवा का उस मैया ने ब्रत ही ले लिया है।

. और यह बादछ हमें निरंतर देते ही रहते हैं। हमसे कुछ भी नहीं हेते। इस तरह सारी खाँए हमारे लिए निर्मतर दान का काम काती है। पेड़ फ़लते-फ़ुलते हैं। हम कर्न्ह पानी हेंगे, तो वे फ़लिंगे और नहीं हेंगे, तो दुःखित तो होंगे; परन्तु बिना अपनी रसधांकि है, उतना फलेंग्रेन। हम उन्हीं की छाया में बैठकर उनकी शाखाएँ कार्रे, तो भी वे कुछ नहीं कहते। इस तरह सारी सृष्टि हमें दान का शिक्षण दे रही है।

यही शिक्षण इमारी माता ने इमें बचपन में दिया है। तब इम छोटे ये। इमारी रक्षा करनेवाला दूनरा कौन या १ लेकिन बहाँ इम पैदा हुए, वहाँ उसके स्तन दूष से भर गये और उसने हमें दूष क्लिया। हमें दूष कीने की जितनी तमला थी, उससे भी अधिक तमका उसे हमें दूष क्लिने की थी। इस तरह देने का सबक भगवान ने हमें बचपन से ही विखाया है।

कुटुम्य-प्रेस को ञ्यापक बनाइये

छोत कहते हैं कि हम उस्टी गंगा बहा रहे हैं, बो एक हद तक सही भी है। किन्तु उस्टी और कीची क्या है, उस पर कोचना चाहिए। चिंह हमें क्या रिखा रही है! यह चीची गंगा है या उस्टी दृबद तो हमें देते रहने का ही काम विखाती है। अगर हम सारे-कै-सारे छेना ही चाहेंगे और कोई देना नहीं चहिता, तो बढ़ के हे होगा ! कारण छेने का काम भी देने पर ही निमंद है। हमारा काम खांड के साथ एकरूप होने का है। यह कार्यक्रम उस साह के अनुकूछ है। इस्टिएए हमारा काम सीची गंगा बहाने का ही कहा बायगा। आह को चट रहा है, वह अल्यन कृत्रिम और सांड के विपरीत है। छिकन पिर छोग पूरुले हैं कि यह सब कैने चळ वहा है! वह चळता नहीं, चळने का आमार-मात्र डो रहा है।

बास्तव में परिस्थिति के कारण इम सब स्वार्थी नवर आते हैं। किन्तु अपने कुटुम्ब के अन्दर देखें, बिसे इम स्वार्थी कहते हैं, वह वहाँ क्या करता है ? बहाँ उसने दीवाल के अन्दर प्रमेश किया, वहीं वह बच्चों से कितना प्यार करता है ? बच्चों के लिए वह कोशिश नहीं काता, तो क्या बच्चे अपना फानूनी अधिकार बता सकते कि हमारा पालन-पोरण करो ? उनकी भूल तो माता-पिता को लगती है। वे हीं बच्चों को देने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। वे कहते हैं कि घर में हम अपने बच्चों के लिए, भाई-महतों के लिए, माता-पिता के लिए कुछ फरते हैं, तो हमें अख्यत आनन्द होता है। एक छोटेने घर में छोटा-सा काम चलाने,पर इतना आनन्द होता है, तो वही प्रेम का प्रवाह अगर हम सारे समाज के लिए बहायें, तो कितना महान् आनन्द होगा, इसका गणित कीजिये। सारांज, तेरा यह कार्यक्रम महान् आनन्द का कार्यक्रम है। इसीलिए तो वह समाज के हृदय में प्रवेश करता है

आनन्द की प्राप्ति नहीं

जानित् की आधित में अपने मारकर मिळती, मारकर मिळती है। संघर्ष के बगैर कोई भी खोज हाखिल नहीं होती। संघर्ष जीवन का आधार और बुनियाद है।' लेकिन क्या माता बब बचे को दूध पिछाती है, तब उनके साम बचे का कोई संघर्ष हुआ था! हाँ, अतर आप उसे प्रेम का सर्पर कहें, तो में में मह करेंगा। सारी दुनिया प्रेम पर बस्ती है। मारेने लेकि का अपने भेमी जाने में से सकर खुवा होती है, हुप्य को तमझी होती है। सो क्या यहाँ उनकी आँखों का उन लोगों के साम संघर्ष होता है ! लेकिन हन लोगों जी गलती यहाँ है कि वे दंश से लेपने तमी। असर ये लोग दंग से में मीचेंगे, तो हमके छारे काम निकम्में साथित हो जायेंगे।

वपनिपदों ने गाया है कि यह सारी स्पृष्टि आनंद से पैदा हुई है और आनंद में सीन होती है। आब भी हरएक को कुछ-न-कुछ आनंद हासिक ही है। लेगा वहते हैं कि प्रश्त की मारि के लिए की बिद्धा करनी चाहिए। लेकिन सुख के लिए आप क्यों की बिद्धा करने हैं! वह तो आपका स्वयं है। आप कुद सुख राशि, सुल-नियान और शुल-मयूह हैं। इसलिए आप जुद सुख राशि, सुल-नियान और शुल-मयूह हैं। इसलिए आप जुद सुख है। श्राह से हो हो। अप सुख स्वाह है। इसलिए आनंद की मारि के लिए करों और बढ़ी आप आब कर रहे हैं। आपने सुद दुःख की गारि के लिए करों और बढ़ी अप आब कर रहे हैं। अपने सुद दुःख की गारि के लिए करों आप आब कर रहे हैं। श्राह करना छाड़ है, तो अपने मूल स्वरूप की गारा कर लेगे।

आप आनंदमय हैं । आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, आनंद की शुद्धि के लिए आपको कोशिश करनी है। किमीको शराव पीने में आनंद आता है. किमीको पटते में. किसीको दान देने में, तो किसीको सेवा में। इस तरह भानंद अलग-अलग प्रकार का दोता है । किन्तु जिसका आनंद शुद्ध है. उसीका चीवन उन्नत होता है। विधा और मूत्र में पहे हुए कीडे की वहीं रहने में आनंद होता है। इगएक को अंदर से आनंद की अनुभृति होती है। बावजूद सब दुःखों के मनुष्य और सब प्राणी बिन्दा रहने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे आनंद तो इरएक के जीवन में है ही, फिर मी कुछ करना है। चैता आनंद का स्वरूप होगा, उसके अनुमार वह प्राप्त होगा। अपने आनंद फे स्वरूप को शुद्ध करने का काम हमें करना है। अगर शराब पीने में आनंद होता हो, तो मिठाई खाने का अध्यास करना चाहिए और मिठाई खाने से थानंद थाता हो, तो आम खाने से आनंद कैसे थाता है, इसका अनुमन फरने का अस्यास करना चाहिए । आम खाना कुछ गुद्ध रूप आनद है, परन्तु उससे भी बेहतर इसरे को ज़िलाने में है। इस तरह अपने आनंद का स्वरूप अधिकाधिक ग्रुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए ! सारांश, मनुष्य के लिए अगर कुछ करने का काम है, तो वह आनंद की प्राप्ति का नहीं, हुदि का है।

# श्रावस्ती का किस्सा

सम क्षेत्र फहते हैं कि यह किन्युग में कैसे होगा ? सब खोग दुःखी है। फिर भी आप देख रहे हैं कि काखों कोग दान से रहे हैं और आप खुद दिवा रहे हैं। यह बुद्ध की शूमि है, वे महापुरुष यहाँ की हवा में सहम रूप में मीजूट हैं। इरएक हृदय में उनकी रकृति का बंध पढ़ा हुआ है। वे कारुपा-बतार दाई हवार साल पहले कोगों की जान-दान देते हुए यहाँ पूमे थे। में भी उनका साल उनहीं के दाल-बिह्यों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। में आप आपसी का एक किस्मा सुनाता हूँ।

श्रावस्ती में लोगों ने भगवान् बुद्ध को वर्षा-निवास के छिए गुलाया। उन्होंने शांत-एकान्त प्यान करने के निष्मित्त बागीन देने के छिए प्राणीनवाती से कहा। लेकिन बागीन के मालिकों ने मुहर्रे विख्याकर व्यक्ति ही। भगवान बुद्ध के बमाने की घटना है। और उसी आवस्तों में सेरे चेंग्रे एक नाचीब मनुष्य को, बिसकी भगवान बुद्ध के समने कोई कीमत ही नहीं है, सै एकड बमीन मिली, तो क्या सस्युक्त आया है या कलियुत (आप बमा सोविय)। वहीं बुद्ध भगवान के लिए उनके भक्तों को मोहरें विद्याकर बमीन स्वीदनी पड़ी, इतनी कीमती बमीन मुझे दान में आब मिली है।

#### युग आपके हाय में

इसलए सुन को बात मत कीशिये! किस सुव में रहना चाहते हैं, वहीं आपके लिए सुन है! सुन हमें स्वरूप हो देता है। सुन को स्वरूप देनेवालें कालपुरप हम ही हैं। हमारे हाय में यह सारी सृष्टि पड़ी है। गोता ने कहा है: 'वह बढ़ स्तृष्टि को दोल नहीं है, उनका सारण हम बीव कर रहे हैं।' सारी सृष्टि हमारे हाथ में है। हम चेतन हैं! हम उसे चाहे बीसा आकार दे रकते हैं। हम मिट्टी से यहां बनाते हैं, तो वह सुपचाप बनानो देती है। वह शिकायत नहीं करती कि सुन्ते ऐसा आकार दो। आप वो चाहें, वह आकार उसे हैं सकते हैं। इसी तरह सुन को भी आप चाहे बो आकार दे सकते हैं! यह सुन आपके हाथ में मिट्टी हैं।

होग सुप्तसे फहते हैं कि आपका चरला इस यंत्र-युग में—इंतर-मंतर के युग में—नहीं चल सकता। लेकिन मैंने दिस्की में चक्की पीसी और उससे आदा निकला। बाकतुद्ध इसके कि यह दिली भी और यह युग मंत्र-युग या।

इसलिए युग आपके हाथ में है ।

### सत्ययुग आ रहा है

आब बितमा उन्नत समय आया है, उतमा अब तक कभी नहीं आवा था। क्या इतिहास में कभी आचादी की उहाई अहिसा से उड़ी गयी थी। देकिन इस युग में उड़ी गयी और इमने अपनी आँखी से वह चमकार देखा। इतमी बड़ी मारी स्टानत को, जिसे बमने भी मिटा न एका और विस्त पर पूर्ण-नाराय कभी अस्त ही नहीं होता या, इमने मिटा दिया। और गांची बी हों उसके हिस्स समय मी क्या बताया। यह सब बताया, मेम. और अहिंसा की निःशस कार्यक्रम बताया। यह सब इमने अपनी आँखों से देख दिया। लोग कहते हैं कि हमारी कातृत से स्वराज्य नहीं मिळा, उसके लिए दुनिया की परिस्थित मी जिम्मेदार थी। इस यह दावा तो नहीं करते कि यहाँ पर अहिंसा का वो हुए.पूरा आन्दोल्य प्रका, पिर्फ उसीसे हमें स्वराज्य मिळा। गीता के अनुसार हम मानते हैं कि कोई मी काम केवल एक ही कारण से नहीं होता। फिर मी हतिहालकार लिखेगा कि अहिंग्य आन्दोलन हिन्दुस्ताम की आबादी का एक बहुत बड़ा कारण था।

... आपने यह भी देखा कि लडाई के बाद बो कडूता रहती है, वह भी यहाँ महीं बबी। आब हिन्दुस्तान और इंन्डैण्ड के बीच मैंबी की भावता है। यह ... कोई राजारण पमरकार नहीं है। यह वब आपके सामने हुआ है। इसलिए इस गलकपहामी में मत रहिये कि यह कल्यिया है। यह तो सत्यद्वा आ रहा है। हमारी आँखों के सामने आ रहा है, अस्यत तेब रफ्तार से आ रहा है। विज्ञान के कारण आब गांती बढ़ गयी है।

### महायुद्धों का स्वागत

कुछ लोग कहते हैं कि सम्युग नहीं, महायुद्ध आ रहा है। मैं कहता हूँ
कि वितते महायुद्ध आना चाहुँ, आयें। स्थीकि महायुद्ध मानव को सिवाते हैं
कि युद्ध से कोई भी मरूले हरू नहीं होते। हर्लाल्य में महायुद्धों का स्वाग्त
करता हूँ। कारण उनके परिणामस्वरूप सारी दुनिया सीधी मेरे पार आयेंगे
और मेरे सामने पिर पटकरूर कहेंगी कि हम हार येथे हैं, अब हमें अहिंदा
का शासा बताओ। इस्तिए में कहता हूँ कि अबर आप विज्ञान को रोकना
चाहते हैं, तो महायुद्ध करें। युद्धों क्याने में बिस तरह मीम और सरासंव
की इसती होती थी, बैरी आब हिटस्स और स्थानित की कुरती हो चार,
तो हमें कोई हवें नहीं, स्थोकि उस हिंसा की शास हिता हो। यह दुनिया को
स्पर्ध नहीं करती। लेकिन आब विज्ञान के फारण हिंसा का स्वरूप ऐसा हो
गया है कि आप विज्ञान को बदाना चाहते हैं, तो हिंसा को छोटना ही पड़ेगा,
में विज्ञान को बदाना चाहता हूँ, इसिल्य उसके साथ हिंसा हरित मही पड़नी
सकती। उसर हिंसा आयी, तो उसका मतलब यह होगा कि मतुष्य ने अपने
ग्राज्ञ नी वेयारी कर रखी है

### विज्ञान और अहिंसा का योग

यह युग विज्ञान का है और श्रहिंसा का आह्वान कर रहा है। इसिंदर में कहता हूँ कि विज्ञान को बदाओ, बोरों से बदाओ। लोग कहते हैं हि बिनोवा विज्ञान के खिलाफ है। लेकिन मैं विज्ञान के नहीं, यंत्र के खिलाफ हैं। स्रोगों को समझ में यह नहीं आता कि विज्ञान यंत्र से श्रह्मा है। स्पष्ट के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। में उसे बद्धाना चाहता हूँ। मैं विज्ञान का मेंनी हूँ। पत्त विज्ञान तो हमाग नौकर है। इस बो चाहेंगे, उसके अनुसार वह करेगा। अगर हम चाहेंगे, तो वह इसारे लिए ऐटम बम बनाकर देगा और अगर चाहेंगे, तो वह परमाणविक श्राक्ति निर्माण करेगा।

मनुष्य-तीवन को उसत, व्यापक और विद्याल बनाने के लिए विशान की स्वान चाहिए, किन्तु उसके साथ अहिंसा को भी बोड़ना चाहिए। अगर इन दांनों का मेल हुआ, तो जिल सर्वा की कहानी हम पुराणों में एदंव हैं। वह सर्वा इसी प्राची पर छा उसेंगे। दुनिया में आब ऑहिंसा की पृति बिता है, उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं थी। प्राचीन काल से लेकर आब तक को हितिहास देखने पर आवकों मादम होगा कि आब स्वान्या हिंगा-अहिंस की बात करता है। बीवन के सारे मध्ये अहिंसा के बरिये इल हो सकते हैं मा मही, इतकी चर्चा आज हो नहीं है। इसके पहले कमी भी ऐसी चर्चा नहीं हुई थी। उन लेगों ने माना या कि हिंसा का बीवन में कुछ-न-कुछ स्थान है हो। फिन्तु आब यह युग आ रहा है, बब विद्यान और अहिंसा एक्टर का सम्री है।

### जमीन की कीमत नहीं हो सकती

में मिट्टी पाने आया हूँ, पर देता हूँ उससे भी कोमती चीन। होग करते हैं कि यहाँ की कर्मन कीमती है, चार-पांच हजार रुपये एकड़ की है। पन्ने अपने ये पांच हजार रुपये एक देर में रहते और उस पर चार महीन बारिए का पानी गिमने हो। किर देखों कि उसमें से कितनी फला उपकारी है। बन्ने की पीमत पैसे में नहीं है। बसीन अनसोन है, देकिन इन बाबाबाटी में उससी बीमत स्थापी। माँ की कमी कीमत हो सकती है। गी-पये, मार्च-इनी उससी बीमत स्थापी। माँ की कमी कीमत हो सकती है। गी-पये, मार्च-इनी की भी कभी कीमत हो सकती है ! बर्मीन तो हमारी माता है । क्या हवा की कीमत हो सकती है ? वह परमेदवर की अमृत्य वस्तु है । उसे पैसे से क्या नावते हैं ! इसलिए बमीन कहीं भी सस्ती नहीं है, बहुत महँगी है । बमीन बेचनी नहीं होती, प्रेम से लेनी-देनी होती है। क्या कमी पानी बेचा जाता है है आपके घर पर कोई प्यासा आया. तो उसे पानी पिलाना आपका घर्म है । न पिलाने से आप कार्रिया हो बाते हैं। इसी तरह को मेहनत बनते हैं, उन्हें बमीन देना आपका धर्म है। पैसे की मोहमयो भावता में पडकर बमीन की कीमत मत लगाओ और दिल खोलकर दो, तो गया से पुनः एक बार दुनिया की नयी प्रेरणा मिलेगी।

को फोई यह काम करता है, उसकी हजत बदती है। इसरे की हजत बदती है, तो आपको दुःख क्यों होता है ? मैं सक्की हज्जत बढ़ाना चाहता है । इस-लिए मेरा सबको निगन्त्रण है। किसीकी इखत घटती है, तो मुझे अरयन्त वेदना होती है, मरणवाय दःल होता है। जब मैं सुनता हूँ कि किसीकी इजत घटो, तो मुझे लगता है कि यह बमीन फटकर मैं उसमें क्यों नहीं समा बाता । इसलिए मेरा नम्न निवेदन है कि आप सब इस काम में लग बाहये । औरंगाबाद, गया

10-11-142

# सरकार 'शून्य' और जनता 'एक' है

: 44 :

वैशानिक वहते हैं कि इस दुनिया में आठ-दस लाल साल से मतुष्य का श्रीवन चल रहा है । उसके पहले क्या था, मानव का पूर्वरूप क्या था, इस बारे में हम बानते नहीं । लेकिन आब मानव को बिस रूप में पाते हैं, उस रूप में वैज्ञानिकों का खबाठ है कि आठ-दस शख साल से वह काम करता था रहा है। यैसे देह फे लिए खाना-पीना आदि बानवर को भी करना पडता है. और मानव-देह को भी इसकी बरूरत है। उसके छिए मानव को भी प्रयत्न करना पडता है। मानव अपने-अपने दंग से वह प्रयत्न सारे देशों में करता भी है। केषिज मनुष्य का समाधान कवल खाने-पीने से नहीं होता । उसे कुछ-न-कुछ विचार की भूख होती है।

### भगवान् बुद्ध का विचार-प्रवर्तन

आव तक जितने निचार-प्रवाह आये, विचारों में सुचार और विचारों में प्रवर्तन हुए, उन खबने मनुष्य को प्रेरणा दो है । कुछ-न-कुछ मीडिक दिचार निरंदर असे वृद्धले रहे हैं । मगवान बुद्ध ने पश्चित्त के बंदर्द्ध आवाब उठायों और खांगों को समझाया कि पश्चित्त के हम जो मदद से खकते हैं, वह देनी चाहिए, पर उनकी हिंहा मनुष्य के किए शोमादायक नहीं है । फिन्तु यह कोई बाहरी चीच नहीं है । पुत्र वह कार्य के वार्य कार्य क

इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन होने के बाद किर सम्राट् आधोर में, जिनके कर-विद्यु का हमने उपयोग किया है, युद्ध के विद्यार का प्रचार दिया। जय हिन्दुस्तान के बीवन में उस विचार को मान्यवा मिली, तब उसे तार-करोशी ने महण किया। किर वह हिन्दुस्तान के बाहर केना और उनने दूतरे देशों को हिम्मत दी। आब भी बीद-यम के अनुवायी चीन, बातन, मसाया, ब्रह्मदेश, संका आदि देशों में पाये बाते हैं। इस तरह बो क्यिर

विदार में प्रकट हुआ था, वह पश्चिमान में फैन गया। विचार मानव-जीयन की धुनियाद

विचार मानव-वायन का सुनावाद इस तरह विचार की प्रेरमा मनुष्य को उत्स्यूर्ध करती है। मनुष्य हो स्मितिक बीरन तो चलता ही है, परन्तु तसका को तरावन होता है, उनर्द भीते मी दिवार रहता है। विचार के प्रश्न कान्टोकन होते हैं, बोस दिन्ती होता है और नया बीरन बनता है। सब समाब-चनत बरका है, बंदर या टॉना बरकता है। फ्रान्स में बो रायक्तींत हुई, बह भी एक दिवार है कारण ही। मार्स्स निकला और उसीके विधार पर रूस में एक जात बनी। इस तरह विचार की शक्त के हम महसूत करते हैं। मृतुष्य को विचार ही ताकत देता है। यह खायेगा-पीयेगा, परनु इन सबके साम, इन सबके पोस्टे, इन सबकी पूर्ति में और इनकी बुनियाद के रूप में एक विचार होता है। उसीको इम 'पर्यं' था 'जीति' कहते हैं। बुनियाद विचार की होती है और उसी पर बोबन की इमानत साहो होती है।

निराकार के प्रकाशन का साकार साधन

अभी जो काम कर रहा हूँ, उसका बाहरी रूप तो दीख पहता है, जमीन का मसका इक करने का; परन्तु उसके पीछे एक विचार है, विसके प्रवर्तन के लिए मैंने एक बाहरी काम किया है। बाहरी काम किये विना विचार निर्मुण और निराकार रहता है। विचार-प्रचार के और निचार-प्रकाशन के लिए बाख काम केना चलती है। यहां कारण है कि मैंने आज के हिन्दुत्तान के लिए जो आवस्पक सवाल या, उसे उदा लिया और अपने विचार का मचार करने के लिए निफल पड़ा हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मताबन बुद्ध मे को समंचक्र-प्रवर्तन चलाया था, वैसा हो मैं उनके चरण-विद्धी पर चलकर कर रहा हूँ। इस विचार का नाम है, धर्मोद्ध ।

हिता में विरोध नहीं

सर्वोदय के माने एक के मले में सबका मला है। किसी एक के दित के बिक्द दूसरे का दित हो नहीं सकता। किसी कीम, समें या देश के दितों के बिक्द दूसरी कीम, यहां या देश का दित नहीं हो सकता। इनके दितों में बिरोप है, यह लयात ही सकत है। एक के दित में सूरारे का दित है। दितों में निरोप नहीं हो सकता, केकिन समर हम अदित को ही दित माहै। कीर सकरवान में ही मकाई समाई, तो दितों में विरोध हो सकता है। में अगर बुद्धिमान् हूँ, मेरी अगर सेहत सुकरती है, तो उससे आपका मला होने ही बाल है। मुद्दे प्यास स्मान पर पानी फिल्डा है, तो उससे आपका मी मला होता है और सेरा भी मला है। स्वरा हम दितों में विरोध की करनता मेरें, तो दित की करनता मिल्ला हो बारगी। हम पड़ोंगी को दुःखी बनाकर 'मुखी नहीं हो सकते। तससे हबार प्रकार की हानि होगी। जो धूमरों को स्टक्ट का तककीफ देकर सुखी बनना चाहेगा, वह बैन से खाना भी नहीं खा सकेगा। उनके हारीर में रोग प्रवेश करेंगे और उसे डॉक्टरों की दावा केनी पड़ेगी। घर में पैना आया कि उसके साथ आशांति आयी। उसे खाया हुआ पनेगा नहीं, उसे रोग सतायेंगे। जो घर में पैत स्टब्ट साता और सुख निर्माण करने की कोशिश करता है, यह कमी सुखी नहीं हैं। सुकता। बटेरोकर पर में जो पैया आता है, यह पर को आग स्था पैता है।

लोग कहते हैं कि मैं गरीबों का मित्र हूँ। उसे तो हाँ इसलिए कहता हैं, कि मैं खुद गरीब हूँ। कुछ क्षेम मुझ पर इलजाम लगाते हैं कि मैं भीमानों की बचानेबाला हूँ। बी हाँ, परन्तु मैं उन्हें किसी भी गरीके से नहीं, बलिक नहीं तरीके से बचानेबाला हूँ। मैं जिल घम की शिक्षा दे रहा हूँ, उसमें यह विचार है कि हमारे पर में हम जितने लोग दिलाई पड़ते हैं, ब्रंतने नहीं है, बरिक और मी एक है। उसका नाम है, दरिक्तारायण।

कुरान में एक फहानी है। एक दक्ता पैतावर अपने दो सांधियों के साथ कहीं बा रहे थे। पीछे से दुश्मनों की बड़ी फीब आ रही थी। उनके साथी ने कहा: 'वह बड़ी मारों फीब है और हम बीन ही हैं, को क्या करें।' इस वर पैतावर ने कहा: 'हम तीन नहीं हैं, हम बार हैं, और यह को बीथा है, वह बीवता नहीं हैं, छेकिन वह है और बबर्टेस्त है।' इसी सरह में भी उस ने रीखनी नहीं छोटे माई का हिस्मा भींग रहा हैं।

मैं न श्रीतानी को प्रावधी और न वरीयों को दोन बनाना चाहता हैं। विकास स्वीतानी को प्रावधी और न वरीयों को दोन बनाना चाहता हैं। मैं चाहता हैं कि देनेवाला और कैनेवाला हम धर्म-बिचार को समझे। देनेवाला समझे कि मौगनेवाले ने हाँ पर उपकार किया है और मुझे मोड़ में घुड़ाने या मुक्त होने का मोड़ा दर्ज हैं। यही शोचकर बर्मान देने पर में लेता हैं। वो ऐसा नहीं देलें, उनके हान का मैं त्याग परता हैं। हानिक्य मिन दान-पत्रों के बाद त्याम-पत्र मोड़िक्य हैं। मैं धानतों के पान त्याम-पत्र मोड़िक्य हैं। मैं धानतों के धानतों का अर्थ घानकामी से ही समसता हैं। से जिन्हों का सर्थ प्रावधी से दिवाहा बाप। संनात,

रान, पैराग्य आदि अच्छे-अच्छे उच्दों को दुनिया ने बिगाड़ दिया । इसलिए मैंने 'दान' राब्द की संकराचार्य की ब्याख्या चलायी है। निरमिमान होकर दान देना चाहिए और कर्तव्य भावना से देना चाहिए।

## क्रांति की बुनियाद, विचार-प्रवर्तन

लेग मुझमे पूठते हैं कि यह काम सरकार के बरिये हो सकता है, तो आप उससे क्यों नहीं करवाते हैं मैं कहता हूँ कि आपने ही सरकार जुनी है और मैंने तो सरकार फे हाथ रोके नहीं। सरकार को वो अपना कर्तव्य करता ही है, पर फ़ांतिकारी विचार को लेल्यों का काम सरकार नहीं कर कसी। वा विचार लोक्यां में से सरकार यह काम करेगी और उस यह करता होगा। नहीं करेगी, तो सरकार बरल बायगी। वहाँ लेल्यां पस यह बाग की है बात सरकार नीकर है। अगर आपको कोई बात सरकार पर हाम परकारी है, तो नीकर को स्मझाने पर उसे यह करता होगा। नहीं करेगी, तो सरकार आपको कोई बात सरकार पर सामित पर उसे वह बात केंच गयी, तो वह अपने सुनीम को हुकुम देगा कि दान-पत्र तैयार करों। इसिल्य में मालिक को याने आपको सरकार हाँ । आप नालिक हैं। हसील्य मेरा विचार अगर आपको केंचिंग, तो आप अपने नीकर से काम हमें। अगर वह नीकर काम नहीं करेगा, तो आप उसे हरा देंगे और उसकी बता हमारा दीकर आपता। इस तरह की स्थान उसके हरो देंगे और उसकी बता हमारा तीकर आपगा। इस तरह की स्थान उसके हरो देंगे को सर सिक्षा ही है।

लोक सचा में सरकार को 'शून्य' कहा जाता है। शून्य की अपनी कोई फीमत नहीं होती। अगर वह एक के ऑकडे पर चढ़ गया, तो १० हो बाता है, हो पर चढ़ा, तो २० भीर तीन पर चढ़ा, तो १०। परन्तु १०, २०, २० हन मने की श्रांक शून्य में नहीं है। आप तह शून्य को देस, बीस बना सकते हैं। सर्वत्र रूप से उस शून्य की कोई कीमत नहीं। के कहचा में मा करते की शह सिक कुछ है और सरकार कुछ नहीं है। बो सरकार के बरिये काम करते की बात करते हैं, ये बानते ही नहीं कि विचार-पवर्तन कैसे होता है। सुद्ध मगवान् ने छात मारकर राज्य छोड़ दिया और शान-प्राप्ति के बाद उन्होंने पहली होशा एक राजा को याने अपने पिता को दो। उसके बाद सम्राट् अशोक आये और फिर हिन्दुस्तान में एक राज्य-क्रान्ति हुई । बिन राजाओं ने उस विचार को नहीं माना, ने गिर पड़े ।

बो होग खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मानमें के हाथ में कीन-सी शत्तरचा थी, विस्ते विचार में क्रांति हुई ! विचार भीव बन होक-हृदय की गहराई में पहुँच बाता है, तब सरकार उस पर क्रमन करती हैं। और न करें हो गिर बाती है। इसहिए दिचार-प्रवर्तन का महत्त्व महाशे

आवकल हर कोई फल चाहता है। पर यह नहीं वानता कि उनके लिए योना भी पहता है। विना योगे कैते फल पाओं ? फ्रान्त में राज्यकारि हुई, तो उसके पांछे करो और वास्टेयर के विचार थे। मानर्स ने एक विचार का भचार किया और फिर लेनिन ने उस विचार के आधार पर क्रांति थी। विचार-भचार के बाद ही राज्यकारित होती है। तेरा विद्वास है कि आम की इमागे सरकार इतनी विचारहोंने नहीं है कि समाव में एक विचार को लोग पहंद करते हैं, तो भी उस पर समल न फरे। अगर वह अमर नहीं फरती है, तो वह दिक नहीं स्वन्ती है। तो वह दिक नहीं स्वन्ती है।

में गरीब, श्रीमान, सबका क्रिय हूँ। मेरा काम सबके हित के लिए है। यूर्मि का मसला इल किये बतीर हिन्दुस्तान का समाधान इरियद नहीं होगा, हमनें मुझे कोई सदेह के, तो में महता से फहाना चाइता हूँ कि तसे परिश्वित का ज्ञान नहीं है। में तील लाल से देहां में सहा हूँ। इसलिए देहात की परिश्वित का ज्ञान नहीं है। में तील लाल से देहां में रहा हूँ। इसलिए देहात की परिश्वित को अच्छी तरह कानता हूँ।

दुनिया को आकार दें या दुनिया का आकार हैं

दुनिया के इतिहास का भी अच्ययन किया। इसिटए में हातता हैं कि देशों के शैच दीवाल नहीं लड़ी हो अच्यती। इस देश ने उस देश में दिवार आहे-बाते रहते हैं। यहाँ इसने अच्छा विचार नहीं चलाया, तो चाहर के ही विचार यहाँ के मसले इल करने के लिए वहाँ आदेंगे। अगर हमने वहाँ के ममले अपने टंग से इल किये, तो वहाँ का विचार भी नहीं एक सपता। बर बाहर जायगा ही और दुनिया तसको मानेगों हो। शायद ऐसा मी विहरन निकल सकता है कि इघर की वायु उघर चाने से रोकी वा सके । परन्तु विचार को कोई भी नहीं रोक सकता। इसल्यिए या तो इम दुनिया को आकार देंगे या दनिया हमें आकार देगी। आपके सामने दो ही मार्ग हैं, तीसरा है ही नहीं। या तो आप अपने विचार पर टुनिया को आकार देने की हिम्मत करें या दनिया के हाथ की मिट्टी बनें। फिर दुनिया वो आकार आपको देगी, हमे आपको षयुल करना होगा। इसलिए इम या तो एक नया स्वतन्त्र विचार निर्माण करेंने, को दुनिया को आकार देशा या दुनिया हमें आकार देशी।

जमीन देना आज का धर्म

क्षोग मुससे पूछते हैं कि बमीन का मालिक कीन है ! में कहता हैं कि जमीन का मालिक न व्यक्ति है, न सरकार, बरिक भगवान् हैं। आज बमान की भूल है, उसे मिटाना चाहिए। बमीन देना आब का धर्म है। बास्टनगंज ( पळासँ )

14-11-142

# सबै भूमि गोपाल की

: 38 :

सारी दुनिया में मानव की इलचल प्राचीन काल से हो रही है। आब भी होती है और आगे मी होनेवाली है, वर्गोकि बनमक्या वद रही है और कई मुल्क ऐसे पड़े हैं, नहीं कम छोग हैं और चंद छोगों का उन पर कब्जा है। इसलिए आगे लाखों कोग इधर-से-उधर और उधर-से-इधर बाउँगे।

## दुनिया एक है !

एक बमाने में एशिया के दूसरे मुस्कों से हिन्दुस्तान में होग आये और एक जमाने में हिन्दुस्तान में से भी ओर बाहर गये। अब एक बमाना ऐसा भी आयेगा कि जब नहीं घनी आबादी है, वहाँ के छोग अपनी चगह छोडकर नहीं धनी आबादी नहीं है, वहाँ बायैंगे। किन्तु यह तमी हो छकेगा, वर धारी दुनिया को हम अपना ही मुक्क मार्नेगे—सारी दुनिया एक है, मानव सब एक है, ऐसा मानेंगे। आज ता हम फुळाने वेदा के हैं, फुळानी बाति के हैं, ऐसा मानते

हैं। बब तक ऐसा मार्नेगे, सब तक मनुष्य के बीच टीवार्ट खड़ी होंगी और अपनी-अपनी समस्वाएँ सुट्झाने की बिस्मेदारी अल्या-अल्या देश अपनी समस्तेगे। किन्तु बब मनुष्य समझेगा कि हम सब एक ही आसा से बने हैं, बब उसे हसड़ा मान होगा, तब सारी दीवार्जें हुट बावेंगी और सब भूमि गोपाल की हो बायगी।

रास-अस्त हुगोदेवी के हाथ में रहें
यह चन कब होगा, यह हम नहीं वानते ! किन्तु यह समय हम बतरी सा
एकते हैं, अगर विशान के साथ-साथ अहिसा को सार्थे ! आनकत विशान वर
रहा है ! इसकी मुझे खुशी है ! में चाहता हूं कि विशान खुर बढ़े ! पर बह
रिक दिशा में बढ़े, यह हम बतारेंगे ! हम चाहते हैं कि विशान से ऐटम बन
निर्माण किये वाँय ! किस सरह मस्मामुर ने !शबबी से बरहान माँगा पा और
आखिर अपना हाथ अपने हो सिर पर रखकर वह खुद मस्म हो गत, चैठ ही
बायम हम ऐटम बम बनावेंगे, तो उसी विशान से हम मस्मामुर सैने मन्म हो
बायमें ! किन्तु अगर विशान को अहिसा, प्रेम और मानवता की दिशा में से
सार्थेग, तो हानमा में स्वर्ग सा स्वर्गी ! आहिसा की सात हम हसीकिए कहते हैं !

शात इम पर यह आक्षेप करते हैं कि यह विश्वह हुआ है, विशान को मही चाहता । लेकिन में विशान को जितना चाहता हूँ, उतना वसे चाहते साला मनुष्य मुझे आभी दीला है । मैं हरपुरू केय में विशान को जरता होही है। है में सीमार्थ्य में करता होती है। हो ते सीमार्थ्य में करता होती हो। के सीमार्थ्य में करता है। इसे कि साल मनुष्य को अपने शारीर का भी पूर्य शान शांकित नहीं है। इसे कि सिंह आहम की करता होती हो। कि तही है। इसे कि साल के शान को 'आक्स्यान' कहते हैं, को अंदर की चीन है, उमी ताह आहम की सिंह के शान को 'क्याक्याय' कहा बाता है। मनुष्य के लिए देने आवर्ष्य है। दोनों मिलकर मनुष्य का जीवन मुस्सि बना करते हैं। हिन्द विशान का उपनेशा हम हिन्द यह ले करते हैं, हम पर मानव का आहान की साल करवा का सुरा बना को में साल हो से साल करवा के साल करवा में सुरा हमें में साल हो से साल करवा में मुरा हमें में साल हो से साल करवा में मुरा हमें में भी की की हो हो में करते हैं। यह साल में करते हैं। यह साल में करते हैं। वह साल में करते हैं। यह साल में करते हैं। वह साल में करते हैं। वह साल में करते हैं। यह साल में साल करवा में मुद्र हमने के और चेह शोनों के हाव में करते हैं। यह साल क्षेत्र काल हो है।

हम लोगों ने तो सारे शाल और अख दुर्गादेवी के हाय में रखें हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमेक्तर के हाय में शल-अल रखने से वह उसका ठीक उपयोग करेगा। अगर हम उन्हें अपने हाय में रखेंगे, तो उनसे या तो अपना या अपने पढ़ोंगे का गयर कार्टिंगे। इसिटए शालों को परमेक्तर के हाथ में रखना है, सार में रखना है। सात्र के लिए उचित है। आज तिरात किसके हाथ में रखना है, यह हमारे सामने सवाल है। आज तो ये लोग चाहते हैं कि विशान चन्द्र लोगों के हाथ में रखे। किन्द्र हम कहते हैं कि विशान का भी हैं उतार कर हो। इसने भूमि के बँटवार का लाम हाथ में लिया है, पर उसके लाथ और भी कई बीजों का बँटवारा करना चाहते हैं। इस तो लीग मिलती है, वाकी सार अपने अपने रखनी है। तहीं तो बिख तरह आज कुछ लोगों की तालीम मिलती है, वाकी सार अपने रखने हैं। इस तो तो शो पर राज चलता । इससे एक नयी गुलामी मैं पढ़ी होगों पर राज चलता। इससे एक नयी गुलामी में द्वाहोंगी। इससिएक से भूमि के बँटवार करना चाहते हैं। इस तो एक मिल है, एक प्रतीक है। उसके आधार पर हम और भी बीजों का है उसके आधार पर हम और भी बीजों का बैंटवार का बो लाम तहा है, वह तो एक चित्र है, एक प्रतीक है। उसके आधार पर हम और भी बीजों का बैंटवार का वा वाहते हैं।

भौतिक सत्ता गाँव में, नैतिक सत्ता केन्द्र में

हम गाँव-गाँव में स्वराज्य लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी सचा गाँव के हाप में रहे। प्रान्तीय सरकार का काम गाँव पर हुकूमत चलाना नहीं होगा। बिरुक यह होगा कि एक गाँव का इसरे गाँव से सम्बन्ध प्रस्थापित बना रहे। हसी तरह दिव्हीं की सरकार का यह काम नहीं होगा कि प्रान्त पर हुकूमत चलाये, बहिक यह होगा कि प्रस्तों के बीच सम्बन्ध बना रहे। हितनी-बितनी जैंडी सरकार होगी, ततना ही ततना उतके पात स्थापक काम, जोड़ने का फाम रहेगा; पर राचा कम होगी। सचा तो गाँवों में रहेगी। सारी मीतिक सचा गांवों में और फेन्द्र में नीतिमान, चरित-शील लंग आरंगे, बिनको नैतिक सचा परोगी।

छेकिन आब तो यह माना बाता है कि भौतिक सत्ता न्यूयाई या दिल्ली में रहे। एक दुनिया बनानेवाछे तो कहते हैं कि सारी भौतिक सत्ता यू० एन० ओ० (राष्ट्रसंब ) या ऐसी ही किसी सरकार के हाय रहे। किन्तु में तो प्याहता हूँ कि भौतिक सत्ता गाँवों में ही रहनी चाहिए। गांधीबी ओर सुद्ध की सचा चली, बयोंकि वे सचा चलाने के लायक थे। नैतिक सचा किसीके देने से नहीं दी जाती। वह तो अपने-आप प्राप्त होती है। इसलिए को नीतिमन् पुरुष होते हैं, वे अपने-आप कैंची सरकार में बाने के लायक बनेंगे। वनंत्री सचा स्वयमेव चलेगी, जिस तरह चंगक में शेर की चलती है। दीर को चुना नहीं बाता। इस तरह शेर के बैसे कुल चुने नीतिमान् पुरुष दिल्लों की सरकार में रहेंगे और उनकी सचा लोग प्रेम से मानेंगे। परन्तु असल सचा होगोंनी में ही देहेगी।

#### अहिंमा का तरीका

आह हम छठा हिस्सा माँग रहे हैं, तो लोग पूछते हैं कि हरसे क्या होगा ! अब एक बटा छड़ छैठे हैं और पाँच बटा छड़ किसके हाथ में छोड़ने-बाले हैं ! लेकिन उनसे में कहता हूँ कि मैं पाँच बटा छड़ छोड़नेवाला नहीं हूँ। अभी को मैं कर रहा हूँ, वह फन्चर है। वह छोटी-सी बगह में पुन बावगी, और किर उस पर हयोड़ा मारेंगे, तो नसके दो दुण्डे हो बार्बगे ! हम तो छह बटा छह हैं ! लेकिन हमारा तरीका समझ लें। बैसे कोई इंबीनियर गाँच हबार फुट अपर चढ़ाने के लिए सीधी दीवाल नही खड़ा करता, बहित हमें हस तरह होरी तपर के बाता है कि माल्य भी नहीं होता कि हम जरूर चढ़े हैं ऐसा हो मेरा काम है । सोधी दीवाल खड़ी करना तो मूर्लों का और हिस्हीं का काम है । अहिला का काम धीर-धीर उसर चढ़ाने का हैं !

हमने को छठे का मन्त्र चलाया है, उसे तब तक चलायेंगे, बब तक भूमें पूरी बेंट नहीं बाती। एक बार छठा हिस्सा मौंगने पर में फिर से छठा हिस्सा मौंगूंग। इस तरह मौंशता ही बार्तेगा। मैंने आब भोडन किया है, इतिंद्रर बया फल नहीं फर्रेगा। फिल्म बुझे कहा या परती भूल क्यानेवाली है, इतिंद्रर बया में टल दिन का आब ही त्या दें! अयर छठा हिस्सा हने पर में बसीन की भूल बाकी बहुती है, तो में छिर से मौंगूंगा। अयर उसके बाद भूग मिट बातों है, तो कोई सवाल हो नहीं। परन्तु कावन रही, तो हम और मैं मौंगेंगे। इसारे सालों ने कहा है: "पहांतमुख्यों हुव शिखायाः।" उठा देंदें देते आखिर सर्वेसवटान दिया बायगा । बी सर्वेस्व देता है, वही सम्राट् होता है । वह कुछ खोयेगा नहीं, घर-भरकर पायेगा ।

इनको कई मिरालें हितहास में मिलनी हैं । घीरे-घीरे समाज को देने की आदत वह सायगो । अयर हम बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो घीरे-घीरे सिखाते हैं। एयदम उसे नहीं कहते हैं कि दम मोल चलना अच्छा है, हसिल्ए आगम में हो दस मोल चलना अच्छा है, हसिल्ए आगम में हो दस मोल चलना अच्छा है, हसिल्ए आगम में हो दस मोल चले हो चल ते के सिर जह सालनी होगी। बच्चे को पहले लो 'घानावर' कहने से गोगन महस्स होना है और वह काम आगे करता है। इस तरह आज तो देनेवाओं को 'घानावर' कह कर उत्तका हम गौरब करेंगे। परन्तु बार में तो देने की अन्दर से हो मेरणा होगी और आखिर में देना, यह एक स्वामाधिक बात हो बायगी। दिये बौर नहीं रहा जायगा। हमें रोज खाना है, तो रोव देना चाहिए, यह घम हो बायगा। वस अखिस को है। इससे हम जिप बहार का ही नहीं, तारी दुनिया मा मतला हल करना चाहते हैं। इससे चल विवाद का ही नहीं, तारी दुनिया मा सत्त हल करना चाहते हैं। इससे हम विचित्र होंग्य हो से वह मूर्मि का स्व कोतों में दैरतारा हो आया। यह हमारी आफांका है और यह होकर ही रहेती, हमीकि आज सारी दुनिया हर विचार हो खल्द मुखी है।

## जीवन का मार्ग या मृत्यु का ?

दुनिया में आब चारों और फश्मफश और झाड़े चळ रहे हैं । अमेरिका हतना मंपस देश है, परन्तु वह रूस से बरता है और रूस भी कम सम्पन्न नहीं है, पर वह अमेरिका से बरता है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान में हगता है और पाकिस्तान हिन्दुस्तान से । इस सरक बड़े भी बर रहे हैं और छोटे भी बर रहे हैं। दोर दोरकर से बरता है और शेरवर दोर से । विद्वा कुत्ते से बरती है और कुता फिड़ी से । जूहा बिली से और बिल्डो जूहे से । बरवान मी बर रहा है, बमाजोर मी बर रहा है। इस बर से मुक्त होने की सरकीब किमोको माल्यम नहीं है,। वस अंदर से मुक्त होने की तरकीब मिलेगी, तमी बाहर से इक हो सकते हैं। यह रास्ता हमें मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका गास्ता लग्ना है। हमें फीरनं पहुँचानेवारा मार्ग पसर है। में कहता हूँ कि ऐसा मार्ग पसंद है, तो फीरन बावर गंगा में हुव मो। दीम्रता के मार्ग फीरन मृत्यु की ओर के बाते हैं। तो फीरन मृत्यु की ओर बाना चाहते हो या आहिस्ता-आहिस्ता बीना चाहते हो। बस्दी ही। मृत्यु है या बीचन की। हमारा मार्ग आहिस्ता-काहिस्ता के बानेवारा है। हनका रास्ता बीचन की तम्कु बस्टी के बानेवाला है, परन्तु उससे काम ही खतम हो बार्थिंगे। मुसला इस हो बावया और मुसला हरू करनेवाला भी।

लोग कहते हैं कि हमें उतावली है। हम शीमता चाहते हैं, हुलिए मीटर और हवाई बहाब में बैटेंगे। ंटिकन फिर मगवान आपसे कहेगा कि आपको शीमता है, तो मुझे भी शोमता है। आपको सी साल नहीं जीने हूँगा। चालंग्र साल में ही उठा के बालंगा। वह कहेगा कि आप दिक्षानूम नहीं मनगा साल में तो में मंगो बहुँ। क्या आप चाहते हैं कि भगवान आपको आहिता। आहिता तो साल जिलाय या शोमता से उठा हैं। किता भी मीटरें भीर हवाई बहाब आयें, तो भी पाँव की प्रतिग्र कम नहीं होगी। आरोग्य के लिए पाँव से चहना आयरपक ही होगा। बो स्थिर मृत्य हैं, उन्हें कायम स्थाना चाहिए। बो रास्ता बीवनदायी है, वह आहिता का हो, तो भी देना चाहिए। इसिए बहरी या रही का सिता, यह मत सीची। बीवन या मृत्यु हित तरफ के बा रही है, यह सोची। किर भी आप यह मससा रेरी से हरू करना वाहिए हो, तो रोब दस एकड़ ही बाता दोते, पिर मी भीव सी साल कि होंगा और अपरार आर रोज हता एकड़ हंग्य, तो मतसा एक सम में हता हो साला। इसिलाए मससा सहते साथ रो है। साला। इसिलाए मससा सहते साथ रो है। साला। इसिलाए मससा सहते साथ रेरी है।

#### आदिवासियों का सवाछ हो चेकार

में इन्सान के बीच कोइ भेड़ नहीं मानवा। इसलिए यह 'आदिवारी' चार मुद्दे पलस्त नहीं। कीन आदिवारी और कीन जंतवारी? कीन परि जनमें और बीन बाद में, इसके बारे में बीन जानवा है। बया माँ अरने बेरी में यह परि कर सकती है कि यह आदि वा स्टब्स और यह अत का है। बी दिन्दुरवान में आपे और और हो पर वादे, वे शारे पहीं के निवारी है। आधिर लोगों को आनन्द महस्स होता या, क्योंकि उन्हें एक शब्द मिला या, बो महान् विचार का निदर्शक या । उस शब्द ने लोगों को बगामा, खाग के लिए प्रेरित किया और लाग में सातन्द भोगते की प्रेरणा की ।

#### सर्वोदय का मन्त्र

अब स्वराज्य-प्राप्ति के बाद ऐसा विचार या शब्द लोगों को मिले गौर उनमें बोश नहीं आ सकता। वैसानया शब्द वो गांधीजी ने दिया या. हमें अब मिला है। वह है 'सर्वोदय'। उससे लोगों के मन में अब आशा बैध गयी है और उन्हें लगता है कि हमें एक मंत्र मिला है । उस मंत्र के ध्यापक पचार के लिए, उसे जीवन में साकार और मूर्तिमैत बनाने के लिए, उसका साधार दर्शन करने के लिए कोई कार्य-योजना चाहिए, क्योंकि विना कार्य योजना के मंत्र अव्यक्त रहेगा । जिन लोगों में अव्यक्त मंत्र से स्फूर्ति लेने की आदत और ताकत है, उन चंद छोगों को छोड़कर बाकी के छोगों को मंत्र बद तक प्रत्य साकार नहीं होता, तब तक प्रेरणा नहीं मिलती । यह एक तरह से मूर्ति-पूरा ही है. चाहे हम उसे गीण मानें, उसकी कीमत कम समझें। किन्त देहवाएँ मनुष्य के लिए कोई चीज चाहिए, जिसे यह अपनी आँखों से देल एके और अपने हाथों से टरांल सके । ऐसी मूर्ति की बरुरत मानव-बीवन में रहती है। सारे समाज के लिए जब विचारप्रेरक मन्त्र दिया जाता है, तब परवर की मूर्वि या ग्रंथ नहीं, बरिक बीवन में परिवर्तन लाने की कोई किया चाहिए। तब वर मन्त्र को आकार बा बाता है। इस तरह का कोई कार्य में हुँद रहा या कि वेलंगाना में वह मेरे हाथ आया । तब से मैं उस बीब को पकड़े हर हूँ । इसमें मेरा विचार फेवल भूमि की समस्या इल करने तक सीमित नहीं है। यह से एक विचार को साकार बनाने के लिए प्रत्यदा हामिल हुई एक मूर्ति है। इसलिए मैंने उसे उटाया और उसका प्रचार करना आरम्म किया। यह तो एक धर्म-विचार है।

#### सनातन धर्म-विचार

· आबकरर दुनिया में हिन्दू , मुसलमान आदि घर्म चरते हैं । देवर उसने आब के रोगो का संतोष नहीं होता, पर इसलिए हमने कोई नवा धर्म निकाला है, ऐसी बात नहीं है। हिन्दू, मुसल्मान, ईसाई आदि के अर्थ में यह धर्म नहीं है: बल्कि यह एक सनातन धर्म है। 'सनातन' शब्द का उपयोग बहुत होता है, पर लोगों को इसके अर्थ का मान नहीं है। धर्म दोहरा होता है। एक, को बदलता नहीं है, कायम रहता है। बैसे सत्य का परिपालन प्राचीन काल में भी धर्म-रूप या और आज मी है। मरत-भूमि में उसका परिपालन धर्म-रूप है, वैसे ही दूसरे देशों में भी। सत्य के परिपालन के लिए खल और काल का भेद लागू नहीं, यह तो नित्य, कायम और छनातन धर्म है। वैसे ही प्रेम, ज्ञान, दया, बात्सस्य, ये सब सनातन धर्म होते हैं। उनके भगल के लिए उस-उस लमाने में जो व्याचरण प्रवृत्त किये जाते हैं, वे बदलते हैं और समय, प्रसग और देश के अनुमार हमेशा बदलते हैं। कोई खड़ा रहरूर हाय बोडकर मगवान की प्रार्थना करता है, तो कोई धुटने टेककर करता है। उपासना के लिए कोई कुरान का, कोई पुराण का, कोई बाइवल का और कोई गीता के बचनों का उपनाम करता है। किन्तु परमेश्वर की मक्ति, पर-मेश्वर के 'लिए सर्वस्व न्योछावर करने की वृत्ति में, दिसे इम 'मिसि' कहते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा । प्रार्थना के अलग-अलग प्रकारो-जैसे मनजिद में बाना या मन्दिर में बाना आदि—में फर्क पड़ेगा। किन्तु तब घर्मी में मिक्त सनातन तत्त्व है। यह सबके लिए समान है, यही धर्म की असलियत है, आत्मा और तस्व है। उसे पकड़े रहना, उससे चिपके रहना, निरन्तर उसका ध्यान करना, उसे नजर-अन्दात्र न होने देना ही हमारा कर्तव्य है। उसकी पति के लिए समाब, देश और काल के अनुमार स्दियों और आपरण बनता है। यह धर्म का रूम्बा हिस्सा है, पर वह गीण है। लेकिन घो धर्म का सार है, वही इस भूदान के द्वारा प्रकट ही रहा है । वह सनातन, न पदलनेवाला और तीनों कालों के लिए लागू होनेवाला सार है, सर्वत्र समता और एकता स्थापित करना ।

#### नित्य और परिवर्तनशील धर्म

बावजद्ध इमके कि मानव के बाहरा बीवन में विविधता और विभिन्नता रहेगी, समता प्रसापित करना हमारा प्येय है। कुटुम्ब में माँ-बाद मा पर्म हो

बाता है कि बन्न बच्चे छोटे रहते हैं, तन उन्हें अनुशासन में रखें. उन्हें तालीम दें, किन्तु जब वे बड़े हो जाते हैं, उन्हें अवल आ जाती है, उन्हें स्वतन्त्र विचार की स्फूर्ति और वृत्ति होती है, तब भौ-वाप का धर्म यह नहीं रहता कि उन्हें अनुजासन में ही रखें। तब तो उनका धर्म यही हो खाता है कि बच्चों की आ शदी दें। उनके साथ मित्र के वैसा व्यवहार करें, उन्हें सलाह हैं। वे सलाह माने, तो अर्छा बात है, न माने तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए । इसीमें आनन्द मानमा चाहिए कि दशे हमारी सलाह तो लेते हैं। किन्तु उन्हें को विचार जॅनते हैं, वे ही ग्रहण कर छेते हैं। इसलिए छाटे बचेवाले माँ-वाप फा यमें अलग हो जाता है और तरजों के माँ-बाप का धर्म अलग । माँ-बाप का घर्म दोनों में एक ही है कि दशों पर प्यार करना, उनकी सेवा फरना। प्यार फरने का यह धर्म अमिट है, सनातन है । पर को दसरा धर्म है, याने अनुशासन फरने का, यह बदलता जाता है और बृद्ध होने पर तो माँ-बाप को क्यों के अनुशासन में रहना ही घम हो बाता है। बुटापे में माँ-बाप की यही हिन्छी होनी चाहिए कि बद्ये हमसे अधिक बुदिमान और अधिक तेबसी निकर्ते। अगर माँ-गप ने बचों को अच्छी तालीम दी होगी, तो ये मैसे निवहींगे मी । उन समय क्यों के अनुकूछ बरतना माँ बाव का घम हो बाता है । इसिंदिए वय दशे होटे रहते हैं. तब उन पर अनुदासन फरना और वब परो बबान ही बाते हैं. तब उन्हें स्वतन्त्रता देना और सलाह देना और सुदापे में उनके भग्न-शासन में रहना, तीनों हालतों में तीन प्रफार के पर्म है। फिन्तु बीनों

हाएत में त बटलनेवाला घर्म है. बधी पर ध्यार करता।

है, इसिटए आप हमारे राजा बन जाहये, हम आपका कहना मानेंगे! तर मन ने कहा कि राज्य चलाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर डाल रहे हैं, अगर, आप मुझे इससे मुक स्वते तो अच्छा होता; परन्न अगर कींग रहे हैं, तो राज्य चलाने में को दोप और पाप होने, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी महीं! होनों ने उनका कहना मान लिया और तब मनु महासक होगीं की हच्छा से राजा हुए! यहापि यह पुगण-क्या है, किर भी उसमें सार है! एक बनाना ऐसा था कि बन होता राजा की आवस्यकता महस्मा करते थे! तब राजा के अञ्चलासन में रहना, उसकी आजाओं का पास्त्र करना प्रजा ने करना घर्म पात लिया था, किन्तु आज आप देखते हैं कि समाज अब बाह्य-

#### प्रजा कारुस्य कारणम

अव बच्चे बवान हो गये हैं। विश्वान के कारण आज साधारण छोगों को भी वह खन प्राप्त है, बो प्राचीन काल में बड़े डोगों को भी नहीं या। नाता फड़नशीध को भूगोल का वह अन नहीं था, को काव स्कुल के एक वण्ये को है। अकर बारखांह को प्राप्त महीं था कि कब और अमेरिका कहीं हैं, मारको क्या बोज है। पर आज स्कुल के बच्चों को भी यह सब मारहा है। पर आज स्कुल के बच्चों को भी यह सब मारहा है। पर आज स्कुल के बच्चों को भी यह सब मारहा है। पर आज काम नहीं रहा है, जोन अपने प्रतिभिष्ट सुनते हैं और ये होगों की हिडायती पर अपन करते हैं। इसिंग्य सोर अमाव की स्वता उसी तस्व पर करानी है। पहले 'वाजा काल्यस कारणा,' कहा बांचा था। पर अब 'प्रता काल्यस कारणा,' कहा बांचा था। पर अब 'प्रता काल्यस कारणा,' हो गया है। फिर यी मुख्यब कायम है। यह यह है कि सारा समाब एक्सर पनना चाहिए और समाब एक्सर पनना साहिए और समाब एक्सर पनना साहिए और समाब है। आज सबस्त्रे छिटण केस सबस्त्रे पाय हैना बालों को अस्तु होनेवाली बात है। आज सबस्त्रे पिटण केस सबस्त्रे पाय हैना बाली है।

#### समता का युगधर्म

इस तरह बाहरी परिवर्तन होता है, परन्तु मूळ कायम है । जो घर्म-विचार हम प्रवर्तित करना चाहते हैं, वह समता का विचार है । उसके स्टिए बरूरी है कि समीन का बँटवारा हो जाय । पुराने समाने में समीन बहुत पड़ी थी, हसिल्ए उस समय वैंटवारे की बरूरत नहीं महस्स हुई। हरएक के लिए काफी समीन थी। किसीके पास स्थादा और किसीके पास कम तो थी, पर विंसके पास कम थी, वह भी उसके लिए प्यांत थी। बानप्रस्थ कोब खंगल में बाकर फरू-मूख लाकर रहते थे। इस सरहि बिसे बितनी बमीन चाहिए, उतनी लेने के लिए बमीन पड़ी थी, परन्तु आब कमीन मर्गाहित हो गयी; स्वोक्ति बन-संख्या बहु रही है। तो, समता के लिए पहली आवश्यकता है, बमीन का बैंटबारा हो जाय।

समता का मतलब यह नहीं है कि इरएक को पाँच ही एकड़ समीन दी जाय, इरएक को उतना ही कपड़ा और एक ही किस्म का घर दिया बाय रे किन्त समता के लिए यह जरूरी है कि वो चीब सबके लिए आयन्त आवश्यक मानी चाती है, वह सबके लिए हो: जैसे हवा और पानी। आब तो शहरों में हवा के लिए भी ज्वादा किराया देता पहता है। इवा का बैटबारा वहाँ समान नहीं होता | बिसके पास अधिक पैसा है, उसे अधिक हवा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात को छोडकर हम कह सकते हैं कि सारे देश में हवा पर किसीका कोई खास कब्बा नहीं है। हर कोई चाहे जितनी हवा के सकता है। पानी को भी वैसी ही हालत है। इसी तरह आज, जब कि जमीन मर्यादित है और जन-संख्या अधिक है, तो जमीन सबकी मिलनी चाहिए । हरएक के पास समान बमीन रहे, ऐसी बात नहीं है, किन्ध कम-से-कम जितनी जमीन आवश्यक है, उतनी तो इरएक को मिलनी ही चाहिए, जैसी कि आज हवा मिलती है। हरएक को कम-से-कम मिल जाने पर किसीके पास अधिक बमीन रहती है, तो किसीको भी ईंध्या होने का कोई कारण नहीं है । हरएक को पर्याप्त मकान मिल जाने पर हिसीका आलीशान मकान हो, तो उसके लिए ईंध्या नहीं हो सकतो। पर आज ती एक ही कमरे में सोना, बैठना, खाना, पूजा, पढ़ाई, बीमार को रखना आहि सब करना पड़ता है। यह हालत नहीं होनी चाहिए। सबको पर्यात मिलनी चाहिए।

## स्त्री-पुरुप समवा

समता का सिद्धान्त हरएक युग को लागू है, किन्तु किसी बागने में समता के लिए वर्गान के वैदवारे की बहरत नहीं थी, बी आग है—बिस तरह किसी बान के बहर को बहरत नहीं थी, जेकिन आज है। आक तोट सबके मिला वाहिए, ऐसी गावना और जाग्रति हुई है। हम हिन्दुस्तान में स्त्री का वाहिए हों को पावना और जाग्रति हुई है। हम हिन्दुस्तान में स्त्री की बाग गावनी हैं। उनमें कोई मेद नहीं मानते। इसिए लिगो को बीट का अधिकार मिल गया। पर आज भी पश्चिम में कई देशों में जी की वो का अधिकार मिल गया। पर आज भी पश्चिम में कई देशों में जी को वोट का हक नहीं है और वहाँ जो जियों को उसकी भूल मी नहीं है। ये कहती है कि यह तो पुरुषों का काम है, ये ही करें। लेकिन हमारे देश में ऐसी बात नहीं है; वोषिक यह ली। पुरुषों में समता प्राचीन काल से, कमन्ते-कम विवार में तो, मानी गयी है, वावि आवार में अभी भी नहीं मानी गयी है

हमारे शाख कहते हैं कि की और पुरुष, दोनों को मोक्ष का समान स्रिक्तार है। दोनों की आध्यादिमक योग्यता समान है। हम निर्फ 'दाम' का मान नहीं छेते, 'सिताराम' का लेते हैं और 'राधाकृष्ण' का लेते हैं। यहाँ पर महा-विद्या में कोई भी नहीं बढ़ा है। पर मधी-ताराम हसकिए कहते हैं कि की-पुरुष की समता को हम मानते हैं, यहां पर हम सीतराम हसकिए कहते हैं कि की-पुरुष की समता को हम मानते हैं, यहां देशर एक हो है, इस मूल तम्य को हम बानते हैं। इसिए हिन्हुंस्तान में खिलों को बोट का हक हासिल करने के लिए आन्दोलन करना पड़ा और आज बिल तरह गरीव-विद्य-अमीर का अवाल खड़ा है, वैसा हो उन्हें को-विद्य-पुरुष, ऐसा सवाल खड़ा करना पड़ा। परन्तु यहीं की कियों को इसकी आप-स्वकृता नहीं रही, वर्गीक वर्षों के हम में आध्यादिक और मानविद्य-अमिक स्वकृत नहीं हम, वर्गीक वर्षों के हम में आध्यादिक और मानविद्य-अमिक स्वता नहीं रही, वर्गीक वर्षों के हम में आध्यादिक और मानविद्य-अमिक स्वता होने की बात प्राचीन काल से हैं। हिन्दुस्तान तेते देश में इस तरह की समता का विचार प्राचीनकाल से प्रका का रहा है, किर भी समीन के बैटवारे की बहतत जस समय नहीं यो, बी आज है। इस मना

आज युग-धर्म का जो प्रवर्तन हो रहा है, उससे लोगों के मन में उत्पाह निर्माण होता है, नहीं तो मेरे जैसे छोटे आदमी को इतना प्रेम क्यों मिलता ? यह विचार हरएक के हृदय को लूता है और हरएक को लग रहा है कि यह म्रांति हो बानी चाहिए—हव क्रांति से समाज में चिरस्थायी रूप से काम होगा और समाज मजबूत बनेगा।

## विवेकयुक्त समता

समता की प्रवृत्ति के साथ-साथ विवेक-बुद्धि भी रहे, यह मैं चाहता हूँ। हिन्दस्तान के बाहर स्रोग समता की बात कहते हैं: परन्त वहाँ अविवेक से काम किया जाता है । उन्होंने करल से और हिंसा से समता लाने की हो हात की है, वह विवेक-शून्य है। वह कोई समता नहीं है। वे तो समता के नाम पर सबको एक दाँचे में टालमा चाहते हैं। हम इस तरह सबको एक दाँचे में दालना कभी पसद नहीं करते ! इम अंदर की समता को मानते हैं और देह के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही समता चाहते हैं। माँ बच्चों को खिलाती है. तो छोटे बच्चे को दघ देती हैं, उससे जो बडा होता है. उसे कम दय देती है और बड़े बच्चे को सिर्फ रोटी खिलाती है। गणित से सब बच्चों को समान देख और समान रोटी नहीं देती । हमारी समता मी ऐसी ही वि<sup>नेक</sup>-यक्त है। घर के समान समाज में जितने लोग हैं, उनकी भूख और एचनेंद्रियों की शक्ति के अनुसार उनको खाना देंगे। जिसे दृष की आयस्यकता हांगी, उसे दूघ देंगे और जिसे रोटी की होगी, उसे रोटी देंगे । ऐसा विवेक न रखते हुए समता लायी गयी, तो वह निकम्मी है। इसलिए हिंसा के जरिये समता विवेक-शून्य हो बाती है। इम तो आध्यात्मिक समता चाहते हैं, यही स्नातन धर्म-विचार है।

छोहरदगा

24-39-742

अस्तेय और अपिग्रह—दोनों मिछकर अर्थग्रिंचल पूर्ण होता है, जिसके होर स्थित और समान के बीवन में घम को प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । सत्य और अहिंसा तो मूल हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में दोनों का आविर्माव अस्तेय और अपरिग्रह से ही हो सकता है।

# यः अर्थेशुचिः, सः शुचिः

आर्थिक क्षेत्र जीवन का बहुत ही वहा अंग है, इसल्प्य घर्म-ग्रास्त्र उसकी वर्षेद्या नहीं कर सकता, बल्कि उसका नियमन और नियोजन करने की जिस्मे-वारी घर्म-विचार पर आती है। इसीव्यिए मनु ने विश्वद रूप से कहा है कि 'पा अप्रमुखा, सः शुचिः।' याने 'जिसके बीवन में आर्थिक शुचिता है, उसका बीवन शुच्च है।'

अर्थ-प्राप्ति की प्रदत्ति का नियमन अरतिय करता है और उसकी मात्रा का नियमन अपरिम्रह । अरतेय कहता है कि द्यारीर का निवाह मुख्यतया हारीर-अम के, वाने उत्पादक परिश्रम से होना चाहिए । हारीर-अम खतरा पैरा करते हैं । क्यार किसी प्रकार कोई व्यक्ति हारीर-अम के हच्छा होते हुए भी उसे कर नहीं पा रहा हो, तो उसे दूरते तरह से बहुत ही कटोर वरिश्रम करना पड़ेगा, तभी वह खतरा टरेगा। वह परिश्रम हतना कटोर होगा, वाने उसमें इतनी तपस्या परी होगी कि उसकी तुक्तम में हतीर अपरिश्रम आसान होगा। अर्थोत् सर्वशासर होगी। अर्थोत् सर्वशासर होगा, वह द्यारीरिक खुषाबाखा द्यारीरिक अस करें। आत दुनिया की बहुत-की विषमताएँ, बहुत से हुस्ख और बहुत-से पाप हार्रिस-अम टाइने की नीयत से पैरा हुए हैं। वेसी नीयत रहनेवाखा द्यारा प्रकट कर से चोरी करता है। इस्टिंग्ट अस्त्येय-मत्र वार्रीर-परिश्रम हारा स्वर्ति निर्माण पर बार देवा है।

# 'दान' याने ऋण-मुक्ति

अगर इम ऐसा नियमन मानते हैं कि धारीर-अम से बो उत्पन्न होगा, उसीका उपमोग करेंगे, तो अपस्तिह बहुत-कुछ सिद्ध हो बाता है, क्योंकि दारीर-अम से इतना अत्यधिक पैदा हो ही नहीं छक्ता कि उसमें से मनुष्य अधिक संग्रह फर सकें। फिर मी अस्तेय के साथ अपरिग्रह के अव्या नियमन की भी बस्तत रह बाती है। यथि श्रीर-अम से 'कार्याधक' पैदा नहीं हो सकता, तथापि 'अधिक' पैदा हो ही सकता है। फिर अगर उसका भी उपमोग दूसरे की दिये होर किया बाता है, तो खतरा पूरा नहीं टलंग। बचपन से हम पर अनेकों के उपकार हैं। उसकी निल्कृति के लिए दारीर-अम के मान सरीके से भी बो हमने कमाया हो, उसका हिस्सा समाब को देना लाजिमी हो बाता है। उसमें सम्बद्ध हमाब को देन लाजिमी हो बाता है। उसमें सम्बद्ध हमाब का उद्देश होता है। इसलिए वह दान का स्वरूप है, यथि है वह काम-मुक्त का ग्रह्म होता है। इसलिए वह दान का स्वरूप है, यथि है वह काम-मुक्त का ग्रह्म होता है। इसलिए वह दान का स्वरूप है, यथि है वह काम-मुक्त का ग्रह्म होता है। इसलिए वह दान का स्वरूप है, यथि है वह काम-मुक्त का ग्रह्म होता है। इसलिए वह दान का

धर्म एक पुछ है

खर हम संपत्ति-दान-यह के जारिये संपत्तिमानों से संपत्ति का हिस्सा मींगते हैं, तो बया जिस तरीके से उन्होंने सम्पत्ति हासिस की, उसे सम्मति देते हैं। यह एक सवास दादा को टिप्पणी का विषय है। उसका समाधान उन्होंने बहुत ही सुक्ष चितन से किया है। संपत्तिदान-यह में हासिस सम्पत्ति का विनियोग दाता को हमारे निर्देश से करना होगा, यह सारी योबना का संस्कृत के कुछ है, यह उन्होंने प्रस्त स्थिय। उसके सिंहा से योबना का उन्होंने बवाद किया।

होक़न इस बोबना के बारे में और मी कई दृष्टियों से वोचा बा सकता है और सोचा मी बाना चाहिए । धरीर और आत्मा के बीच या आब की रिवर्ष या प्राप्तव्य रिवर्षित के बीच धर्म एक पुरु का काम करता है। पुरु नदी के एक ही किनारे नहीं, बस्कि दोनों किनारों पर खड़ा होता है। भीग इस पार है, तो मोध उस पार, पर धर्म दोनों पार है। समाब को आब की हाल में ते इर आद्यों की ओर के बाने के लिए जो विचार मरखत होगा, वह धर्म दिवर्ष होगा। वह फेबरू परिश्रुद्ध उत्त्वज्ञान में सहब पहुँचा देनेबाका उसका बाहर है। धर्म और मुकाम में जो फुक और सम्बन्ध है, नहीं धर्म और मोध में है।

संपंतिन साम आधानियार नहीं, वर्म-नियार है। अर्थात् वह निरंपे क्यांनियार मंद्री अर्थात् वह निरंपे विवार नहीं, समेख विचार है। निरंपेख विवार में न तो संपंति रहेगी, न दान! और शायद यह भी न रहेगा यह भी यहनीय को, यह करनेवाले से प्रयस्मान ेता है। वहीं इतना भी पृयक्षाव नहीं रहेगा, वहीं यत्र ठठ बायगा या मनुष्य का सादा सरछ. बीवन ही स्वयमेव यत्र हो बायगा ।

धर्म-विचार की दीक्षा

हम छटा हिस्सा माँगते हैं, तो बया 'पांच बटे छठा' संग्रह करते हैं। पर हमारे मान्य करने का सवाल ही नहीं है। वह मला मनुष्य छह बटा छठा संग्रह ही मान्य कर रहा है। उसकी उस मान्यता को हम बक्का देते हैं, एक बटा छठा हिस्सा मोगकर। उसे हम बिचार के लिए मेरित करते हैं। मलों ने कहा या: 'जिसने एक हका हरिनाम बोल लिया, उसने मोख-आसि के लिए कमर एक सी।' किसने एक बीवन-निद्या के तीर पर एक बटा छह सनाव को निरंतर अपन करने का नियम कबूल किया, उसने बायनी सारी संपीच, अराना सारा सीवन, गहाँ तक कि अपना श्रारी-निवांह भी समाब को बार्येत करने के लिए कमर कह सी। संपत्ति-दान-यह को तरफ देखने की यह दुरद्शों हांट है।

ञावाहन

यह बात किन मित्रों को हृदयंगम होगी, उनसे मैं आद्या करूँगा कि वे चाहे गरीव हों, चाहे धनी, चाहे भोगी सांसारिक हों, चाहे त्यापी कार्यकर्ता, संविद-रान-पक में खुद दीक्षित हों और इठ विचार का प्रत्यक कृति से अधिक संयोधन करें। में इतमें अधिक ग्रहरा साना चाहता हूं। द्वरंत न्याएक प्रचार की मेरी करना नहीं। कुछ छोग इस विचार के दीक्षित हो सार्य, उसके बाद इसका स्थापक प्रचार स्वयमेव होगा और इम उसे प्रयत्नपूर्यक भी करेंगे। इन्ह ( राँची )

24-19-142

अपने-अपने विकास में कोई शतीर के एक्ष में ज्यादा हाकता है, तो कोई आत्मा के एक्ष में । जो शतीर की तरफ हाकता है, वह 'गुलायी' कहाजता है और जो आत्मा की तरफ हाकता है, वह 'गुलायी' कहाजता है और जो आत्मा की तरफ हाकता है, वह 'गुल्मिय' । गुलायों मुख चाहता है, तो आत्मिय श्रेय या फट्याण । लेकिन श्रेय और सुल, दोनों की हच्छा हरएक मनुष्य में भीन्द्र रहती है; फिर उसका मनुष्य में कम-येशी परिमाण हो सकता है और अपने-अपने विचार के अनुतार हचर या उक्षर हाकाय रहता है । मनुष्य दिए-जिस स्पीका पर रहता है, उसीके अनुतार उसका फम-येशी परिमाण होता है । फिन्न दोनों का समायन करने से हो उसका पूरा समायान होता है । उसे हाफ का अगुनय होता है और समता है कि मैं औक तरह से जीवन जी रहा हैं।

विज्ञान और आत्मशान में निरंतर प्रगति

मनुष्य के विकास का यह एक अंग बहुत विकसित हुआ। दूनरे अंग का भी उसने विकास किया। उसके ब्लिए आत्मज्ञान हासिल किया, आत्मा में गोता लगाया। मानव की आत्मा सत्य-निद्या, समत्व-चुदि, न्याय-वृत्ति, द्या, मेम, बात्सद्य आदि अनेक गुणो से परिपूर्ण होती है। बैसे आकास में अन्तर दारे होते हैं, बैसे ही आल्या भी अनेत गुणों से परिपूर्ण है। उनमें से कुछ गुणों का अपने अपने किकास में कोई धारीर के पक्ष में ज्यादा छकता है, तो कोई आता के पक्ष में । बो धारीर की तरफ छकता है, वह 'पुलार्था' कहजाता है और बो आता की तरफ छकता है, वह 'आत्मिष्ठ' । सुलार्थों पुल चाहता है, तो आत्मिष्ठ अेय वा करुशण। ठिकिन अेय और सुल, दोनों की हच्छा हाएक मनुष्य में भोजूद रहती है, फिर उसका मनुष्य में कम-बेडी परिमाण हो सकता है और जयने-अपने विचार के अनुसार इसर वा उसर छकाव रहता है। मनुष्य बिस-जिस प्रमिका पर रहता है, उसकी अनुसार उसका फम-बेडी परिमाण होता है। किनु दोनों का समायान करने से हो उसका पूरा समायान होता है। उसे तृति का अनुसब होता है और समता है कि मैं ठीक तरह से जीवन बी रहा हैं।

ँ विज्ञान और आत्म**ज्ञान में निरंदर** प्रगति

मतुम्म के इन दोनों विकास के लिए प्राचीन काल से आब तक लोगों में कीशिश की और धर रहे हैं। उन्हें शरीर के लिए विशान की 'और आरम-करवाण के लिए आसमजान की मदद मिली है। रोनों विद्याओं का विकास मतुम्म ने इरएक समान में किया, बिंदुलान में भी और बाइर मी। माचीन माज से आब तक विशान और आरमजान के शोध होते वर्ष, विशान की मदीलत सुल के तरह-तरह के शाधन मानवों की भिले। सुल-माजनों का विलाह हुआ। वे, खांच निरंतर आये बद्दे बा रहे हैं। आब माचीनों की अनेका इमारे पाल उपभोग की चीलें बहुठ अधिक मात्रा में हैं। बित मोग्म बसुओं की उन्हें फटवना तक नहीं भी, उनका इम रोब भोग कर रहे हैं। माचीनों में कम सो चोला मों मी माची मों के इस हम रोब भोग कर रहे हैं। माचीनों में कम सो चोला मों नहीं या कि इस हम रोब सोग कर रहे हैं।

मनुष्य के विकास का यह एक अंग बहुत विकसित हुआ। दूसरे अंग का भी उसने विकास किया। उसके ख्यि आत्मशन हासिक किया, आत्मा में गोता हमामा। मानव की आत्मा सत्य-निष्ठा, समत्व-बुद्धि, न्याय-बुन्ति, दया, मेम, सासत्य आदि अनेक गुनों से परिपूर्ण होती है। जैसे आकाश में अनन तारे होते हैं, वैसे ही आला भी अनंत गुगों से परिपूर्ण है। उनमें से कुछ गुगों का भान मह्य्य को हुआ है। लेकिन बिनका मान हुआ, उनका भी अभी वक पूरा मान नहीं हुआ है। मनुष्य को सत्य और प्रेम का कुछ मान हुआ है, पर पूरा नहीं। प्रेम के विकास के लिए उसने झुटुंब बनाये, समाज बनाया, राश्य बनाया, तरह-तरह की मर्यादाएँ और नियमन बनाये। फिर भी हसका पूरा विकास करना बाकी है। आत्मा के अनेक गुण ऐसे हैं, जिनका अभी भान भी होना बाकी है। जिनका मान हुआ है, उनका भी अभी प्रामान नहीं हुआ है। मनुष्यक्षी पक्षी के दो पेसा हैं: (१) आतमझ कीर (२) किशान। हम दो पंकी पर यह पक्षी विहार करता है। उनमें से एक भी पंख हुट बाय, तो उसकी उद्दान स्वतम हो बायनी। स्वलिए दोनों संखों के सहारे महत्य चा बहार होता है। रोनों की उस जिसरत है।

#### दोनों अंगों का विकास आवश्यक 🖰

हन दोनों का ठीक हैंग से कमल रालकर विकास करने से ही मानव का समाधान हो कदता है। अगर वह किसी एक तरफ ख़कता है, तो उमें असमाधान का अनुमव होता है। कुछ लोग अविक आता-परावण होते हैं। विं वैशाय से बीवम विताते और आतमा में बहा मारी समाधान पाते हैं। किंव यह तो चंद लोगों को ही डाविल है कि वे देह की उपेशा कर आतमा में ही समाधान प्राप्त करें। को देह के ही तुख की ओर ख़कते हैं, उनके बीवन में सुध-न-कुछ ऐसे खण आते हैं, बब-अन्हें बाहर की बखुओं से तृति नहीं होती। मेरे श्रीमान और गरीव, दोनों दोतत हैं। उन्हें बारे सुख-वाधन हायिल हैं, पर भंदर से दु:ख है। बाहर से तो वे खुल का आमाध पेदर करने को लीश वरते हैं, पर उनके अन्तर में गहान असमाधान होता है। इसी कार मैंने उन्हें सेते पात्र है। वे सात-पीते हैं, किर भी समाधान नहीं। बासव में करने सर्थ में वे मुखी नहीं हैं। और गरीव तो दुखी हैं ही।

आब दुनिया में असमाधान पाया बाता है, बयोदिर दोनों पेलों का दिराह किये कीर बीचन का सन्तुहरन नहीं होता । बिनया पदा-बैसा बीवत है, बीवत के पुछ बण ऐसे होगे, बब कहें महत्तृत होगा कि हमें ब्रेतरमाधान की मूल है। और किन्हें अंतःसमाधान मिलता है, उनके बीबन में भी ऐसे ध्या आते हैं, बब उन्हें प्यास लगती है। उस समय पानी मिल बाने पर वे सुखी होते, पूर्णता का अनुभव करते हैं और पानी न मिले, तो कुछ न्यूनता का अनुभव करते हैं। आयंत बिएक मनुष्य को भी इस तरह का अनुभव होता है।

# भारत में आत्मज्ञान और यूरोप में विज्ञान का विकास

समाब की हिंट से देखा बाय, तो दोनों हिस्सी का संतुलन करने से ही समाब में समाधान स्थापित हो सकता है। हमारे शाखों ने कहा है कि घमें, अर्थ, काम और मोख, सबका समाधान करना चाहिए। कितीका छुकाब हुए, तो किसीका उदर होता है। प्राचीन कमाने में इस मरत-भूमि में यदापि विश्वन या, पर आध्यामिक तृष्णा अधिक थी। उन लंशी ने आस्मा के गुणों को खोज की, उसके लिए देह को तयाकर बड़ी मारी तयस्या की, जिसका हम गौरेस मानते हैं। वह हमारे लिए विरासत के रूप में मिली है। दूसरी (भारतेतर) बगह आध्यामिक शान नहीं या, ऐसी बात नहीं, पर यहाँ बह अधिक था। किशासा भी अधिक थी। इसलिए अधिक खोज हो सकी। दूसरे देखों में, लानकर परिचम के देशों में इन तीन सी सालों में दिशान का अधिक विकास हुआ। इसलिए आज मनुष्य के सामने दोनों बार्स खड़ी हैं। विश्वन ने इतना सुल-वितास किया है, बितना पहले कभी नहीं हुआ था। आज मनुष्य उतक पीछे दीड़ शहा है, किर भी सुख और समाधान अधिक है, ऐसा हम नहीं कह एकते।

## आज के समाज का एकांगी विकास

भाव बिस तरह की लड़ाइयों होती है, वैनी पहले कमी नहीं हुई। प्राचीन लोगों जो इन लड़ाइयों की कराना भी नहीं हो सकती थी। एक ममूचा देश कुलर तमूचे देश के लिलाफ लड़ा रहेगा, इनको वे करपना भी नहीं कर सकते थे। ये यह नहीं सोचते कि 'दूसरे देश में भी अच्छे लोग है, वहीं मी लियों और बच्चे हैं, पेड हैं, प्राणी हैं, बिडोंने हमें सताया नहीं हैं? और फार से मम दरशते हैं, बिससे सब खतम हो बाते हैं। बिन पुस्तकों का अर्थत मेम से

संख्य किया खाता है, उनका भी बम से एक छण में नाश हो बाता है। धमझ में नहीं आता कि जो साहित्य के इतने प्रेमी हैं और सैकड़ों बरसो से संप्रह कर पुगतकालय बनाते हैं, वे इस तरह बरा भी सोचे बगैर कैसे बम बरसा सकते हैं!

मनुष्प ने मुल-विस्तार तो किया है, पर अंतासमाधान पाने की दृष्टि और अवकाश उसे आज नहीं मिलता । इसलिए उसका विकास एकांगी हो रहा हैं। अगर मेरा एक ही हाथ मोटा हुआ, तो मैं यह नहीं कह रफता कि मैं मुली हूं। विहक मैं यही कहूंगा कि मेरा विकृत विकास हो गया है। इसलिए मैं हांची हूं। में होंचर के पास बाकर कहूंगा कि मेरे इस मर्ज का इलाव कोलिये। सार्था कहाँ विकृत विकास होता है, वहाँ खुल नहीं मात हो वस्ता रूड़ाइयों हो होती हैं। आज मनुष्य मुल के लिए कितनी कोशिश फरता है, कि में मात हो उसलिए में कि मेरा हो वह कोशिश मेरा हो उसलिए मेरा हो है। वह कोशिश मेरा हो कि मेरा कि मेरा हो है। वह कोशिश मेरा हो है कि स्वत्र की स्वत्र की स्वत्र की स्वत्र की स्वत्र कीशिश मेरा हो है कि स्वत्र की स्वत्र है। अपने स्वत्र ही स्वत्र की स्वत्र है। स्वत्र की स्वत्र ही स्वत्र है। स्वत्र की स्वत्र ही स्वत्र है। स्वत्र कीशिश स्वत्र हुए मी सुन्दी हो है है

#### विज्ञान का गलत और सही रुपयोग

इसका कारण यही है कि हम आतमा को तरफ क्यान कम दे रहे हैं और छरीर का प्यान बढ़ गया है । आहमा के को अनंत गुग है, उनका विकास नहीं हो रहा है। जितना सुन-साधनों का विकास हो रहा है, उनका मनुष्य के गुग विकास तहीं हो रहे हैं और वह दु:बी है। यही इस रोग का निशन है। पहले क्यान में द्वार क्रिया करनी पहली थी, तो टोरों के समान मनुष्य को में औपने और फिर हाथ या पैर बीरते थे। पेर का आपरेशन तो संगर ही नरी या। पर आब शक्त-किया करने किया करने हमा हो का है। हतना होने पर मी थीमारियों यह ही रही है। कितना-विजना वैयक शास्त्र का सुन बह रहा है। उतना-हो-उतना आरोग्य नहीं सुघर रहा है; बल्कि पहले दो छोग सी साछ जीते में, आब पचास साल में ही मर जाते हैं।

एक माई ने हमसे कहा या कि इव बागने में आप पैदल चल रहे हैं, तो आवकी रफ्तार महुत कम है। लेकन हरएक काम में वे लोग रफ्तार बहाते हैं, तो परमेश्वर मी लगने कहेगा कि मैं भी आवके जीवा बेगवान बहुँगा भीर आपको ४० साल में ही ठठा ले बार्कमा। आप हतने जतायले हैं भीर आपको क्यां में सन नहीं, तो मुद्देत मो नहीं है। आब लोग बेगवान गति से इसर-से-जबर चले बाते हैं, पर बाते समय बता आखवास की स्पृष्टि का सींहर्य मी नहीं देखते। इसलिए इंडवर मी कहेगा कि मैं क्यों शांत रहूँ। मैं आपको बस्ती ठठा ले बार्किया।

किन चीजों का स्तर घदायें १

े अर्थशास्त्र कहता है कि जीवन का स्तर बदाओं। किंतु किस-किसका बदाओंगे! अधिक फल खाओंगे, अधिक कपटे पहनोंगे, अधिक सिगरेट धराम पीयोंगे या अधिक शहर स्तरुरोंगे! दूष, ह्या, हाराव हुत भी अभिक पदाओं, तो स्तर (Standard) बढ़ आता है, परन्तु किरा भीज का सार पदाना और किसका घटाना, यह कोन तय करेता! है शांग अभिक पीने से स्तर पदाना है या घटता है! किन चीजों का हार बढ़ाना और किसका घटाना, यह हमे तय करेंगे । हम कपड़े का स्तर ब्दायेंगे, पर क्या उसके डाय-डाय हवा का क्रम करेंगे ! आवकल लोग छोटे बचों को भी कपड़े पहनाते हैं, जिससे उनकी चमझी को एथें-किरणों का स्पर्ध नहीं होता, उनकी हर्द्धियों महबूत नहीं हो पाती और वे कमबोर रहते हैं। फिर कपड़ों का स्तर बदाया और स्थं-किरणों का स्पर्ध होगा !

दूतरी बात यह है कि अच्छी चीज का भी स्तर कितना बदाना, यह छोजने की बात है। दूप अच्छी चीज है, पर वह भी अधिक पीने से हानिकारक हो बाता है। इसलिए बुरी चीजों का स्तर न बदाना और अच्छी चीजों का भी स्तर अधिक न बदाकर एक मयोदा कायम करना, यह सब तय करने की छोक्त विज्ञान में नहीं, आस्त्रशान में है। विज्ञान यह नहीं कह सफता कि कीन-सी चीज कितनी सानी चाहिए। चीप यह नहीं बता सकती कि कीन-सी चीज इस है और कितनी सानी है। यह तो विर्फ हच्च बतायेंगी। इस-अनिष्ट तय करने का काम ती आतमा करेगा।

#### विज्ञान पर आत्मज्ञान का अंकुश हो

इस तरह आत्मक्षान फा अंकुश चाहिए, तभी विकान का अच्छा वस्तेग हो सकता है। कुछ लोग फहते हैं कि 'विनोबा विकान को वसन नहीं करता।' लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं विकान को बहुत चाहता हूँ। स्रष्टि धी शक्तियों का भाग होना, उनका कान होना और काबू में आना अच्छी बात है। लेकिन उपका उल्लेश, बॅटबार, नियोकन और नियम्त्रण मैसे रहे, वह भाव मनुष्म बाता नहीं है, या बानता है, तो यक्त खानता है। न खानता भी। गल्स बानना, दोनों कारणे से वह दु:खी है। हम कहते हैं कि वनमेदर में हों बी देनें दी है, दनका आत्मा के आवार पर उल्लेश करना पादिए।

अभी मैं किती भी बहन से पुर्हे कि तुम्हारे छड़के कितने हैं, तो वर्ष कहेगी: 'पार वा पाँच !' टेकिन क्या आपके सिर्फ उतने ही छड़के हैं। 'पार या पाँच छड़के तो आपके दर्शन से पैटा हुए हैं, टेकिन क्या आजा हो 'गान करों, तो आप क्याब दोगों कि 'गाँच के सभी क्यों हमारे हैं।' आजा वो अंदर है, आप सिर्फ देह नहीं हैं। आत्मा से बानोगे, वो सही बात ध्यान में आ सकती है।

भंदर से आवाब आती है कि सारे मेरे हैं, पर मोह और अज्ञान के कारण यह दव जाती है । बब बच्चा रोता है और माँ उसे की भा दिखाती है, तो उसका रोना बंद हो बाता है, क्योंकि उसे कौए में आत्म-चैतन्य का दर्शन होता है। यह देखता है कि कोई एक आत्मा वहाँ पेड पर बैठकर छीला कर रहा है। कीए में वह आत्मा का दर्शन करता और इसीलिए खुश हो बाता है। बच्चा खुद प्रकट नहीं कर सकता, पर अनुमव करता है। प्रकट करने के लिए हो कोई बुद, ईसा या गांधी चाहिए, पर अनुमद करने के लिए बच्चे के पास हृदय पड़ा है। इरालिए आस्मा के अंकुश में दुनिया के सारे अवहार होने चाहिए, फिर चाहे जितना विद्यान बढाओ।

अहिंसा-आत्मा का गुण

इसिलए इमने इस बात पर बोर दिया है कि विशान के साथ अहिंसा खानी चाहिए। आत्मा के बारे में फड़ा गया है : 'नाऽयं हन्ति न हन्यते'--माने आत्मा न किसीका नाद्य कर सकता है, न उसका कभी नाद्य होता है। अहिंसा आत्मा का मूलगुण है। इमलिए विज्ञान और अहिंसा एक साथ लाओंगे, तो पृष्ठी पर स्वर्ग आ सफेगा | परन्तु हिंसा रखोगे याने आसा के गुगों को नहीं रखोंगे, तो यही विशान मानव के घात का कारण बन जायगा।

द्रनिया के नेता प्रवाह में वह रहे हैं

में बय शाब के मिल-मिल देश के नेताओं की आर देखता हूँ, तो मुक्ते खराता है कि वे कितने बच्चे हैं ! वे अपने देश के सब मनुष्यों पर काबू रखने का दावा करते हैं, पर उनका अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियों पर कामू नहीं है। मन में काम, कोष समी हैं। जिनका अपने करर अधिकार नहीं, ये सारे देश को 'छीड़' करते और योजना बनाते हैं, छेबिन योजना ही उनके पीछे लगती है। ये सारे एक प्रवाह में वहनेवाले हैं। छोग कहते हैं कि 'दुनिया में दो महायुद्ध हुए, और एक तीसरा विश्वयुद्ध होनेवाला है', तो में आहान दे देता हूँ कि होने दो। World War तो Divine होता है। मनुस्य

'दस्ड वार' नहीं करता, वह उतमें वह जाता है। दुनिया के सभी देहों के नेता उत्तमें बह रहे हैं। चर्चिल से कई बार यह सवाल पूछा गया कि इस 'विश्वद्वर' का उद्देश्य क्या है ? उसने कई दिनों तक बवाब नहीं दिया। आखिर में कह दिया कि 'विश्वयुद्ध का और कोई उद्देश नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही उद्देश है, जीत हासिल करना।' इसका मतलब यह है कि ये जो लड़ाइगें लड़ी बाती हैं, उनका कोई उद्देश नहीं होता। देश लाबार होकर लड़ाहगें लड़दे हैं, पंत्रवत दनकर लड़ते हैं, एक प्रवाह में बहकर लड़ते हैं। प्रवाह से फैसे सबना, यह ये लोग नहीं जानते।

अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया का बचाय

आज जो भूमि का मध्या है, वह इल होकर ही रहेगा। दूसरे देशों में इसे इल करने के लिए दूबरे तरीके आजमाये गये हैं। अगर इम यहाँ मी वे ही तरीके आजमार्थ, तो हमारो विशेषता नहीं रहेगी, इम कुली नहीं होंगे। परंत अगर हमने यहाँ का मध्या अपने दंश से इस किया, तो दुनिया में हम बन बारेंगे | मेरी सारी कोशिया यह है कि हमारे सारे मछले आतमा के तरीके से हल हो | इस चीज को आप समझ लेंगे, तो हिंदुस्तान के सारे महले आतमा के तरीके से हल हो सकते हैं | इसिल्प तम करेंगे कि कोनसा दम अपनाता है | मुस्ति का मतला हल हुए बगैर तो रह नहीं सकता, यह हल होनेवाल हिं है | आपके सामने शिर्फ यहाँ मचला है कि आतमा के तरीके से हल करके द्वितिया के मेता देंगे | आज दुनिया आपका मेतृत्व स्थीकारों के लिए दीचार है | खतार यह नहीं करता हो, तो अमेरिका या रिवाय का सुकल्य मानकर उनके काणों का अनुकल्य करना होगा | यह करना हो, तो आर कर सकते हैं | परंतु दूसरा को रासता है, वह मारत का, आलमा का और मांचीबी का सकते हैं | यह परंते है का मारत की अपनाव के और सांचीबी का मारत की अपनाव का मारत की सकते हैं | सह सारत का, आलमा का और मांचीबी का मारत की सकते हैं | सह सारत का, आलमा का और मांचीबी का मारत की सकते हैं | सह सारत का, आतमा की आवक्ते सुना रहा हूँ कीर लाग सांची हो सांची से आवको सुना रहा हूँ कीर सांची से सांची सांची से सांची सांची से सांची से सांची से सांची सांची सांची सांची स

राँची

BR-11-742

## हमारा स्वतंत्र और श्रक्षीण विवार

: 60 :

चपुद्र में नदी-नाले सब आ वहुँचते हैं। बो नदियाँ कहलाती है, वे भी दरअसल क्षुरू में नाले ही होते हैं, परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जो आखिर तक नाले ही रहते हैं। इस नदी कहलानेवाले नाले नदियों वन चाते हैं। कहीं नदियों का उद्गाप स्थान देखने चार्य, तो बी देशन हो बाता है। वहाँ कुछ भी नहीं दीखता और निश्चित उद्गाप कहाँ है, वह भी नहीं कहा जा सकता। किर उसमें दूबरे नाले मिटते हैं, तो यह नदी हो बाती है।

क्षीण और अक्षीण विचार

टेकिन उन्हींको नाटेक्यों कहा बाय, यह सवाट उटता है। गंगा में यसुना मिली या यसुना में गंगा ! ऐसा सवाट खड़ा हो सफता है। परन्तु कुछ नाछ ऐसे होते हैं, जिनमें निज का खोत होता है। दूसरे उसमें आयें यान आयें, वे नहीं रखेंगे। चाहे वे बड़ा रूप न भी हैं, पर कभी सीण नहीं होते, अशीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैं, जो बड़े होने पर भी प्ल बाते, शीण हो बाते हैं। यही बात विचार-प्रवाह को भी छानू होती है। कुछ विचार शुरू हुए और फिर खीण हो गये। लेकिन कुछ शुरू हुए और बहते ही रहे। हमी तरह आन्दोलन भी होते हैं। अशीण विचार पर जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंदर बहुता बाता है, नया-मग रूप छेता है। परन्तु जो आन्दोलन अशीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ समय बाद खतम हो जाता है।

#### साम्राज्यवाद-एक अस्पायु विचार

साम्राज्यबाद एक ऐसा ही विचार या, बिसके पीछे कम ताकत नहीं यो। अंग्रेजों ने हकारों मीलों से आकर यहाँ कितना स्वाम और कष्ट उठाया, पराक्रम फिया! पराक्रम और स्वाम के कारण विचार का विस्तार मी हुआ। किन्तु बह अशीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-बाति के निर्देश एस्याग का अमरतन्त्र नहीं था। इसीलिए साम्राज्यबाद का यह विचार देंद्र से साल बाद क्षीण हो गया। अभी भी वे लोग दो चलाने पत्ने शीधिय तो कर रहे हैं, अपना टबदना स्वाम चाहते हैं, लेकिन समझनेवाले समझ गये हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, वरोंकि इसमें सतत ग्रेरणा देनेवाला कोई विचार नहीं है।

#### मार्क्सवाद भी हास की ओर

इसी तरह मार्चिवाइ ने सी साल तक प्रेरण दी। विन्तु आब उनको उतना बोलवाला नहीं, बितना सी साल यह ले था। नवीकि उनके विचार में अमा कोंग्र कम था और अस्तायी वजारा। साम्राज्यवाद की द्वारादी और किमों के प्रतिकृत्यास्वरण कुछ विचार पैटा होते हैं। ऐसे प्रतिकृत्यास्वर विचार उस समय बहुत-बहुत परिणामवारी मी होते हैं, उक-उन क्याने में बहुत प्रमाय दालते हैं, यह जिसके विरोध में ये एहे होते हैं, यह मूल साम परन्तु कुछ नाले ऐसे होते हैं, जिनमें निज का स्रोत होता है। दूसरे उधमें आयं यान आयं, वे नहीं सर्लेंगे। चाहे वे बड़ा रूप न मी लें, पर कमी सीण नहीं होते, अक्षीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैं, बो बड़े होने पर भी स्त्र जाते, क्षीण हो बाते हैं। यही बात क्यार-प्रवाह को भी लागू होता है। कुछ विचार कुरू हुए और फिर क्षीण हो गये। लेकिन कुछ ग्रुरू हुए और वहत ही रहे। इसी तरह आन्दोलन भी होते हैं। अक्षीण विचार पर को आन्दोलन कुछ होता है, चह निरंतर बहुता जाता है, नया-मण रूप लेता है। परन्तु वो आम्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ सम्य बाद खतम हो जाता है।

#### साम्राज्यवाद-एक अस्पायु विचार

सामाज्यवाद एक ऐसा ही क्यार या, बिसके पीछे कम वाकत नहीं थी। अंग्रेजों ने हवारों मीलों से आकर यहाँ किता त्यास और कष्ट उठाया, पराक्रम किया! पराक्रम और त्यास के कारण क्यार का विस्तार भी हुआ। किन्तु वह अशीण क्यार नहीं था। उठमें शारी मानव-वाति के निरंदर कत्या का अमरतन्तु नहीं था। इतीलिए सामाज्यवाद का वह विचार केंट्र से साल बाद शीण हो गया। अभी भी वे लोग उते चलाने की शीधारी वे कर रहे हैं, अपना दवदबा स्वना चाहते हैं, लेकिन समसनेवाले समस पर हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंक इसने सतत प्रेरण देनेवाला कोई विचार नहीं है।

## मार्क्सवाद भी हास की ओर

इंछी तरह मार्क्वाद ने धी खाछ तक प्रेरणा दी। फिन्तु आब उड़की उतना बोलबाटा नहीं, बितना थी साछ पहुँचे या। न्योंकि उठके विचार में अमर कांग्र कम या और अस्थायी ज्यादा। साम्राज्यवाद की सुताहवों और कमियों के मतिक्रियास्वरूप कुछ विचार पैदा होते हैं। ऐसे मतिक्रियास्वरूप विचार उस समय बहुत-बहुत परिणामकारी मी होते हैं, उट-उस बमाने में बहुत ममाब दाखते हैं, पर बिसके विरोध में ये एड़े होते हैं, वह मूल एडम परन्तु कुछ नाठे ऐसे होते हैं, बिनमें निस्त का खोत होता है। दूसरे उसमें आयं यान आयं, वे नहीं स्लेगे। चाहे वे बहा रूप न भी हैं, पर कमी क्षीण नहीं होते, अशीण ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैं, जो बड़े होने पर भी खुल जाते, शीण हो चांते हैं। यही बात विचार-प्रवाह को भी खागू होती है। कुछ विचार शुरू हुए और फिर शीण हो यथे। छेहिन दुछ शुरू और पहते ही रहे। हिन दुछ शुरू पर जो आन्टोलन शुरू होता है, वह निरंतर बहुता बाता है, नया-नया रूप को आन्टोलन शुरू होता है, वह निरंतर बहुता बाता है, नया-नया रूप छोता है। परन्तु जो आन्टोलन अशीण विचार पर महीं खड़ा होता, वह इछ समय बाद खतम हो जाता है।

#### साम्राज्यवाद—ए६ अल्पायु विचार े

साम्राज्यवाद एक ऐसा ही क्लिस या, जिसके पीछे कम ताकत नहीं थी। अंग्रेजों ने हजारों मीलों से आकर यहाँ कितना स्थास और कष्ट उठाया, पराक्रम फिया! पराक्रम और स्थास के कारण क्लिस का किस्तार भी हुआ। किन्तु वह अक्षीण क्लिस नहीं था। उठमें सारी मानव-कांत्र के निरंतर करपाण का अमरतान्तु नहीं था। इसीलिए साम्राज्यवाद का वह विचार वेह सी साल बाद क्षीण हो। गया। अभी भी वे लोग उसे चलाने की किरात से किर रहे हैं, अपना दवदना स्थान चाहते हैं, लेकिन समसनेवाले समझ पंथे हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरण देनेवाला की है कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरण देनेवाला की है विचार रही है।

## मार्क्सवाद भी हास की ओर

इसी तरह मार्क्डवाद ने सौ साल तक प्रेरणा दी ! फिन्तु आब उठकी उतना बोलगाला नहीं, बितना सी साल पहुंचे या ! क्योंकि उठके विचार में अमर कांग्र कम या और अस्थायी ज्यादा ! साम्राज्यवाद की दुराहवों और कमियों के प्रतिक्रियास्यरूप कुछ विचार पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिक्रियास्वरूप विचार उठ समय बहुत-बहुत परिणामकारी भी होते हैं, उठ-उठ बमाने में पहुत प्रभाव दालते हैं, यर जिसके विरोध में ये खड़े होते हैं, वह मूठ एउम परन्तु फुल मान्ने ऐसे होते हैं, जिनमें निज का खोत होता है। दूसरे असमें आयं यान आयं, वे नहीं सखेंगे। चाहे वे वहां रूप न भी लें, पर कमी शींग नहीं होते, अशींग ही रहते हैं। किन्तु कुछ ऐसे होते हैं, जो बड़े होने पर भी खुल जाते, शींग हो जाते हैं। यही बात विचार-प्रवाह की भी लागू होती हैं। कुछ विचार शुरू हुए और फिर शींग हो गये। लेकिन कुछ शुरू और बहते ही रहे। इसी तह आन्दोलन भी होते हैं। अशींग विचार पर जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंतर बहता शाता है, नया-नया हर लेता है। एस्तु जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंतर बहता शाता है, नया-नया हर लेता है। एस्तु जो आन्दोलन अशींग विचार पर नहीं खड़ा होता, वह शुष्ट समय बाद खतम हो जाता है।

#### साम्राज्यवाद-एक अल्पायु विचार

साम्राज्यबाद एक ऐसा ही बिचार या, बिसके पीछे इस ताफत नहीं थी। अंग्रेजों ने हुजारों मीलों से आकर यहाँ कितना स्वारा और कष्ट उठाया, पराक्रम किया! पराक्रम और स्थाग के कारण विचार का विस्तार मी हुआ। किन्त वह अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-कांति के निरंतर करवाण का अमरतन्त्र नहीं था। इसीलिए साम्राज्यवाद का वह विचार वेर् सी साल बाद श्रीण हो गया। अभी भी वे लोग उसे चलाने की शिद्या तो कर रहे हैं, अपना दवदबा स्वना चाहते हैं, लेकिन समहनेवाले समझ गरे हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, न्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेवाला कोई विचार नहीं है।

#### मार्क्सवाद भी हास की ओर

इंडी तरह मान्सेवाद ने थीं खाल तक प्रेरणा दी। किन्दु आब उठको उतना बोलवाला नहीं, बितना सी साल पहले या। क्योंकि उठके विचार में अगर अंग्रा कम या और अस्यायी ज्यादा। साध्यव्याद ही हारहयों और कामियों के प्रतिक्रियासकर कुल विचार पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिक्रियासके विचार उस समय बहुत-बहुत परिणादकारी भी होते हैं, उठ-उठ स्थाने में बहुत प्रभाव टालते हैं, यह (बसके विरोध में वे खड़े होते हैं, वह पूल सतम परन्तु कुछ नाछ ऐसे होते हैं, जिनमें निज का स्रोत होता है। दूसरे उसमें आयं यान आयं, वे नहीं स्लेगे। चाहे वे नहां रूप न भी छें, पर कमी धीण नहीं होते, अक्षीण ही रहते हैं। विम्तु कुछ ऐसे होते हैं, जो नड़े होने पर भी स्तुल आते, श्लीण हो जाते हैं। यही बात विचार-प्रवाह को भी छागू होती है। कुछ विचार शुरू हुए और फिर खीण हो गये। छोड़न कुछ शुरू हुए और वहते हो। हो है। इसी प्रवास को होते हैं। अक्षीण विचार पर जो आन्दोलन शुरू होता है, वह निरंतर बहुता जाता है, नया-नग रूप छोता है। परन्तु को आन्दोलन अक्षीण विचार पर नहीं खड़ा होता, वह कुछ समय बाद खतम हो जाता है।

#### साम्राज्यवाद—एक अल्पायु विचार

साम्राज्यवाद एक ऐसा ही विचार था, विसके पीछे कम ताकत नहीं थी। अंग्रेजों ने हवारों मीळों से आकर वहाँ कितना त्याग और कष्ट उठाया, पराक्रम किया! पराक्रम और त्याग के कारण विचार का विस्तार भी हुआ। किन्तु वह अक्षीण विचार नहीं था। उसमें सारी मानव-साति के निरंतर करवाण का अमरवन्तु नहीं था। इसीलिए साम्राज्यबाद का वह विचार वेर् सी साज बाद क्षीण हो गया। अभी भी वे लोग उसे स्वलान की कीशिय ती कर रहे हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं, लेकिन समझनेवाले समझ गये हैं कि यह विचार टिकनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें सतत प्रेरणा देनेवाला कीहे विचार नहीं है।

## मार्क्सवाद भी हास फी ओर

इसी तरह मानसेवाद ने सी साल तक प्रेरणा दी। किन्तु आब उसकी उतना बोलबाला नहीं, बितना सी साल पहले या। क्योंकि उसके विचार में अमर कांच कम या और अस्यायी क्यादा। साम्राज्यवाद की सुगहर्यों और कमियों के प्रतिक्रियास्वरूप कुछ विचार पैदा होते हैं। ऐसे प्रतिक्रियास्वरूप विचार उस समय बहुत-बहुत परिणामकारी भी होते हैं, उस-उस बमाने में बहुत प्रभाव हालते हैं, पर बिसके विरोध में से खड़े होते हैं, वह मूछ खतम होते होते में भी विचार सतम हो बाते हैं। इसी तस्ह सम्माज्यवाद सतम होते होते देवारे प्रतिक्रियासक्त को क्विचार पैदा हुए, वे भी सतम होते जा रहे हैं। जिस इकड़ी को आपने आग स्थापी, उस आग ने उत्तरही को तो बात दिया। पर चूँकि आग अवड़ी से ही पैटा होती है, इस्किए उन्नरी के लाप आग भी बर मंपी। स्थै-फिलो स्थिति अक्षती नहीं, जारण वे अक्षीण होती हैं। लेकिन उकड़ी से पैदा हुई आग प्रचल्ड स्वादी भी कर उस्ती है, पर बह जुद सतम हो बाती है। उन्तर को आग छंगी, तो उसने कितमी परवादी में, पर आदिर में जाम भी नहीं हो। होती है। स्थित तरह आब मानस के विचारों में हो हुई अग होगों का स्थान उन पर बोरों वे लिख रहा है। इन्तरतान में मानस्य के विचारों को अब परिपूर्ण उचर मिठनेवाला है, स्थोकि यहाँ पर एक अक्षीण विचार चलता आ रहा है।

## बुद्ध फा अमर विवा**र**

प्रसान हुए फी क्यांती अन हाई दूवार ताल नार युरु हुई है। विश्वकी प्रमत्नी हुए फी क्यांती अन हाई दूवार ताल नार युरु हुई है। विश्वकी प्रमत्नी होगी है को रावो है, वह करही हुत होती है, उठकी क्या कामी मयत्नी होगी है को रावो है, वह करही हुत होता है, वह नार हो बाता है और वो देरी ते उत्तता है, वह सतम नहीं होता। बुद्ध के क्यांत है क्यांत हुन आन मनाते हैं, क्योंक उठमें निर्देशता की एक ऐसी अमर करवाता है कि उठक आधार से मानन कोने वहला है। तुलिया से वेते-वेते आधिक से दे देता, वैत-ही-पैते हरका मानन होने वाला है। विलाय से वेते-वेते आधिक से दे हरेता, वैत-ही-पैते हरका मानन को नार होने ति कार हमें विलाता है कि वा ती अस्पत वेर करों या विल्कुल न करों। अब दोर्ट-शोदी जहाद में नहीं हो उठकों। उनका कानाम पठा गमा। अब दो बड़े पैमाने पर एवं वह वेर को या जड़ना छोड़ रो, ऐसा जुनाव विज्ञान ने हमारे सामने स्था है। वह हमें अहिंसा और निर्वेरता या विरस्त्यापी वैर, इतमें से समुष्य खुद स्वतम होता है, हालिय वह उसे स्वीवरा नहीं कर यहता। विज्ञी-वितानी विज्ञान की प्रपति होगी, हिनिया में उत्तने-ही-उतने बीता और प्रमायद पढ़े वामेंगे, न्योंकि उनमें कामसहूद, अमरतंतु हैं।

हमारा विचार स्वतंत्र है, किसी का उत्तर नहीं कोई कहते हैं कि भीरा आन्दोलन कप्युनिस्टों को उत्तर हैं? । किन्तु यह तो एक स्वतंत्र विचार है, किसीके विशेष में पैदा नहीं हुआ है। अवस्य ही तेल्याना में हफला आरम्म हुआ, पर हम किसीको उत्तर नहीं ते रहे हैं। स्वर्थ-किरागों से पूछों कि क्या तुम अञ्चलार का उत्तर हो है तो वे कहेंगों कि 'कहाँ है अञ्चलार, बरा दिखाओं तो !' क्योंकि अञ्चलार उनके सामने टिक ही नहीं उकता । उनके आते हो अञ्चलार साम हो जाता है। हमारा आरानोक्षन एक नित्य जीवन-विचार लेकर निर्माण हुआ है। नहीं तो विर्फ कैंद्र साक्ष में वह इतना व्यापक कैसे हो पाता है

आखिर मैंने उसके लिए क्या किया है ? कोई बड़ी-मड़ी किता में नहीं लिखीं । मैं काम करने के लिए निकल पढ़ा और काम करता गया । यह काम हतना फैला, इरुका कारण विवा इसके कोई नहीं कि हनमें एक बीवन-विचार है । मुझमें कोई झांकि नहीं है कि वड़े-बड़े नेता मेरे पाष आकर कहें कि 'इस मह बिचार को मानते हैं, इस इस विचार को फैलाना चाइते हैं ।' मुझमें कोई चमत्कार नहीं, में कोई नेपोल्यन नहीं, बो चमत्कार कर सकूँ । किन्तु जिलने ३० लाल तक एकान्त में भंगी-काम, चुनाई बीने काम किये, इस तरह के काम करनेवाला श्रस्त निकल पड़ता है और लोग उल्लुक्त से उसके विचार को प्रहण काते हैं, यह क्या बात है ? इसक्तिय यह विचार किसीको उत्तर नहीं, किसी मीजूटा यल्या विचार का खण्डन नहीं है।

मार्क्सवाद के नुक्स नजर आ रहे हैं

मामसंवाद तो साम्राज्यवाद और पूँजीवाद का उत्तर या, इसहिए ये दौनों श्रीण होते गये, तो मानसंवाद मी श्रीण होता गया। मानसंवाद तो उन्होंका देटा है, इसहिए उन्हों पर निर्मर करता है। वह बहुत अधिक फैल, क्योंकि ये होनों भी बहुत फैले थे। इसहिए मानसं की किताव भी उस समय बहुत फैल गयी। वह एक ऐसा श्रास्त्रीय और कठिन अय है कि मानसंवाद के भित्रों में कि को में से एकआप को पहला को स्वाह्म से एकआप पर करता होगा और शिकड़ों पर करनेवालों में से एकआप समझता होगा।

किन्तु इतना कठिन होने पर भी वह चटा, क्योंकि उसकी उस समय बहुत आवश्यकता थी । उस समय की बुराइयों में से कैसे खूटें, इसका चटिल और व्यापक तत्त्वज्ञान वह बताता या। लेकिन आज लोग देख रहे हैं कि मार्क्स फे कई मिव्य तो बल्त निक्छे । अक्सर उसे वैशानिक कहा जाता था और वह वैज्ञानिक-बेसे सविष्य करता था। विन्तु अगर वह वैज्ञानिक होता, तो 'यूनिखड' का भविष्य तो गटत नहीं निकला; फिर इसका नयों गळत निष्ठला ! इसीलिए कि उसके ज्ञान की सीमा थी। कोई भी मनुष्य सर्वेज नहीं इन सकता। जिस परिस्थिति में वह पटा, उसका असर उस पर हुए बिना नहीं रहा। यदापि बहु एक माधि या और उसने करपना से भी बहुद बातें समझने की कोशिश की, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान पर भी उसने कुछ लिल डाला। फिर भी जो स्यूछ 'हाटा' होता है, वह आसपास की परिस्थिति देखकर बनता है और उछ पर योजना बनायी वाती है। इसलिए उसमें नुक्त और

# हमारे विचार की जहें गहराई में

इस आन्दोलन की तरफ इस दृष्टि से न देखिये कि इससे सिफ्र हिन्दुस्तान की आज की आवस्यकता पूरी होती है। में मानता हूँ कि यह जमाने की माँग है, इसलिए यह विचार फैल भी रहा है। किन्तु इतने मर से इस विचार को नापेंगे, तो इसका पूरा महत्त्व नहीं समझ सकेंगे।

लोग मुझते पूछते हैं कि 'आप 'भूदान-यज्ञ', 'सम्पत्ति-दान-यज्ञ' इस तरह बयों कहते हैं ? 'रान' और 'यह' का डवल इखन किसलिए है ? 'फाड' भी तो कह सकते हैं।' लेकिन अगर पहाड़ पर रेख के बानी हो, तो डबल इसन के बिना कैसे चलेशी! इमारा जो विचार है, वह यहाँ की भूमि में पैदा हुए विचार के साथ बोड बेठानेवाळा है। वह आज को आवस्यकवाएँ पूरी करने-वाला है और वैदिक मंत्रों से भी इसका मेल वैद्रता है।

## शीघ्र पहुँचानेवाटी सीधी राह

लंग पृथते हैं कि 'हम किछीको दबा तो नहीं एकते, तो भूरान मिलना भैसे सम्मव है !' लेकिन में पृथ्वता हूं कि इम दबा तो नहीं सकते हैं, इसिल्य भूरान न मिलना फैसे सम्मव है !' क्योंकि वहीं हम दबाते नहीं, दिसाते हैं, यहाँ दान वयों नहीं मिलेगा ! किसी नाटकवाले से पृछी कि रिसानेवाले नाटक में लोग अधिक आंते हैं या इम ! इम तो खिलाते नहीं, रिसाते हैं, इसिल्य भूमिरान करूर मिलना चाहिए ! मेरा विश्वाण है कि प्रेम और धानित से जो काम बनता है, वह और किसीस नहीं वन सफता। इम्हीते काम बली भी बन सफता है । 'पूबिल्डर' ने कहा है कि हो बिन्दुओं के बीच वहर-ने बदर पहुँचना हो, तो सीधी लाइन लीजी! लेकिन से वहें-वहर ने वहर पहुँचना हो, तो सीधी लाइन रहीं है । किसी विमानवाले से पूज कि सीधी लाइन से ही करती खूँच सरते हैं । किसी विमानवाले से पूछी, तो वह कहेगा कि सीधी लाने से ही बहर पहुँच सनते हैं । इसिल्य इमारा मार्ग सीधा, प्रेम का है, तो उसते बहर-के बदर कम होगा!

विरोक्ष ३०-११-<sup>१</sup>५२

# तप-शीर्षकों का अनुक्रम

अंग्रेजी ही गलतपहमी की बड़ ६० यात्र का रहा मामला 'शकोषेत जिले कोधम' १९० अरला तरीका सफल कर दिखाइये !७८ अधिक-से-अधिक स्वावसम्बन १०४ थध्ययमञीसमा 53 अस्तत खोकर सान्त रखना अनचित १४६ अन्त समान, पर आरम्भ भिन्न ६६ अन्तिम व्यवस्था के तीन विचार १०३ अपरिग्रह के आधार पर नयी रचना २२५ अपहरण और अपरिग्रह 223 अब बमीन की मालकियत नहीं रहेगी २०२ अलित सेवकों की आवश्यकता १६२ अहिंसा आत्मा का गुप २६७ अहिंसा का तरीका 388 अहिसा का प्रथम सामदायिक प्रयोग १३७ अहिंसा का प्रयोग ही एकमात्र स्थ्य २८ अहिंसा के रास्ते से ही दुनिया

कां क्वाव २६८

आज को पद्धति का खतरा १६१ आज के समाज का एकांगो विकास २६३ आब गरोब-अमीर, दोनों दःखी है २२६ आब इतिया परेशान है आब हम पहले से अधिक '

११४

२९

विकसित 40 आह्मा को पह बानो 26 आदिवासियों का सवाल ही वेकार २४८ आनन्द की प्राप्ति नहीं २३२

थाप महान है ! 249 आर्य-भूपि का विचार २०९ आबाहन 349 वाधम का आध्य-स्याग 200 व्याध्रम-धर्म की पुनःस्थापना २१६ आश्रम में दही बना रहा हूं

आश्रम-व्यवस्या में कांचन-मक्ति का आदर्श १७२ इतिहास के गड़े मुद्दें मत उलाहिये ८० इस युग के मार्चेडेय बनें 1 883

इसलाम की देन १५ वैंगवियों की समानता ४५ एक साय धर्म-संखापना की घेरणा १२३

## [ २७६ ]

२६९

एक साथ ध्यान-चिंतन की प्रेरणा १२४ । क्षीण और अक्षीण विचार

| ऐसे भीतर पैठिये !                        | ₹०      | गंगा-प्रवाह                            | 255   |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
| कंजून और चोर                             | २२४     | गरीबों के दान से अहिंसक से             | ना    |
| कम्युनिज्म से श्रेष्ठ आदर्श              | इ०१     | का निर्माण                             | १ २१० |
| कम्युनिस्टों में विचार                   | १७      | चेतन के सामने विशालतम ज                | ġ.    |
| कर्ता इम नहीं, भगवान्                    | १७४     | भी नगण                                 | १३६   |
| कांग्रेस के उद्देश्य                     | १२६     | बर्मीदार 'स्वामित्व-दान' दें           | 88    |
| हानून अहिंसा का या मजबूरी                |         | वर्मीदारी और फारमदारी                  | 100   |
| का                                       | १ ६७    | जमीन की कीमत नहीं हो सकत               | ी २३६ |
| तानून कव १                               | ६६      | चमीन के साथ गृहोद्योग भी               | ₹     |
| हानून क्यों नहीं बनाते ?                 | 65      | षमीन दिल से बाने दो                    | १६९   |
| त <b>न्</b> न छोटा बनता है               | ረ₹      | ब्मीन देना आब का धर्म                  | २४३   |
| हाम और दाम में चोरी                      | ११६     | बागतिक युद्ध या परिशुद्ध प्रेम         | : २३  |
| हाम के तीन ही सस्ते                      | ¥0      | बीवन का मार्ग वा मृत्यु का र           | 5%0   |
| ताल-पुरुष की प्रेरणा का साथ <sup>्</sup> | र्वे २२ | व्योवन-परिवर्तन की प्रेरक प्रक्रिय     | ₹₹    |
| केन चीजों का सार बढ़ायें १               | २६५     | बीवन-छोधन                              | ६१    |
| फेसान, नेहतर और राष्ट्रपति व             | की .    | टोटेलिटेरियनियम और हेमोकेसी            | १०५   |
| एक ही न्याय                              | . 44    | हर छोड़ो और प्रेम करो                  | 586   |
| केसीको बलील नहीं करना है <sub>।</sub>    | 99      | वस्वशान की गहराई में जाने क            | 1     |
| हुदुस्य का न्याय<br>ं                    | २२९     | आवश्यकता                               | २२२   |
| हुटुम्ब-प्रेम को ध्यापक बनाइये           | २३१     | विहरा दावा                             | १२१   |
| हतं संपद्यते चरन्                        | १६५     | तीन प्रकार के राज्य                    | १६०   |
| क्रांति की बुनियाद, विचार-ू              |         | तीसरे कदम में सब छे हुँगा              | ٩     |
|                                          | 588     | तेलंगानां में अहिंसा का साधाः<br>स्कार | 300   |
| क्रान्ति चाहिए, पर अहिंसक                | ६५      |                                        | ,- ,  |
| अत्रिय, समाज के सेवक                     | ११२     | वेटंगाना में चिन्तामणि की<br>प्राप्ति  | 40    |
| धमता और समता में अविरोध                  | १३० ।   | DIIK                                   | •     |

| त्रिविध परिवर्तन                | ६५ ।       | नैतिक तरीके में अटल श्रदा हो    | 54    |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| त्यक्रेन भंडीथाः                | २१३        | नैतिकता में एक की बीव से        |       |
| त्याग की पृष्ठभूमि पर कांति     | 864        | दूसरे की द्वार नहीं             | 255   |
| दाताओं में शक्री, मुदामा अ      | ीर         | पंडितची का दुःख                 | 43    |
| सवैद्रोय सं                     |            | प्चींस राख का संकरप             | ११९   |
| दान में भी यह कंत्र्भी !        | १८४        | परमेददर इस काम को चाहता है      | १५७   |
| 'दान' थाने ऋग-मुक्ति            | २५७        | परमेश्वर की ब्रेरणा से कार्यासन | १२९   |
| दान याने न्यास्य इक             | ६७         | परमेश्वर की योजना               | 38    |
| द्ब्य-आयुषों से सम होइये        | ३०         | पश्चिम का इविर्माग              | १६    |
| दुनिया एक है !                  | ₹¥₹        | पानी बादो नाय में               | १९८   |
| दुनिया के नेता प्रवाह में       | बह         | पूँबीवादी समाब में कुछ मस्तिष्क |       |
| रा                              | हे हैं ३६७ | ुक्छ हाथ।                       |       |
| दुनिया की आकार दें वा द         | :निया      | पृथ्वी को पाप का मार, संख्य     |       |
| का आकार है २४२                  |            | का नहीं                         |       |
| दुर्धन भी सञ्जन बन सकत          |            | पैदल-यात्रा स्यो १              | 208   |
| दूपण भी भूषण ही                 | \$4        | वबा कालस्य कारणम्               | २५३   |
| देशों को दीवारें विचारों        | की         | मञास्य-वह                       | Ęć    |
| निरोधक                          | नहीं १४२   | प्रेम ओर विचार की शक्तियों      |       |
| दोनों अंगों का विकास आवश्यक २६२ |            | का आवाहन                        | . 5:  |
| वर्म एक पुछ है                  | 246        | प्रेम से ही मराता इस होगा       | 883   |
| धर्म-दृष्टि                     | १६८        | 'बल्दान': बलवानी का दान         |       |
| पर्म-विचार की दीक्षा            | 769        | बहुपसीस्य का अमाना बीत गय       | 1 205 |
| नानक का गुण्य सारव              | ४४         | नामी का कुछ नहीं निगड़ता        | 9     |
| नित्य और परिवर्तनशील            |            | बिहार की वादन भूमि              | 89    |
| निराकार के प्रकाशन का           |            | विद्वार में नवा प्रयोग          | 20    |
| 6                               | साधन २३९   | An wite tradit                  | ₹७    |
| निष्काम समाच-सेना               | ६२         | वेदखंड मत होना                  | 80    |
|                                 |            |                                 | , .   |

भूमिदान का संकल्प भूमि-पुत्र का अधिकार

भूमि-वितरण कैसे होगा है

80

246

| बेदललियों का इलाब                     | ሪኣ         |
|---------------------------------------|------------|
| त्राह्मण अपरित्रही वे                 | ११२        |
| भक्त के तीन लक्षण                     | १९९        |
| भगवत् प्ररणा से आगे का काम            | २०७        |
| मगवन्, मेरी इस्ती भी मिटा !           | 38         |
| भगवान् की इच्छा से सब कुछ<br>संभव     | १३         |
| भगवान् की योजना में ही                | 14         |
| मगवान् का याजना न हा<br>विकेन्द्रीकरण | <b>%</b> & |
|                                       |            |
| भगवान् द्युद्ध का विचार-प्रवर्तन      | 436        |
| भगवान् बुद्ध के विचार अव              |            |
| अं <b>कुरित</b>                       |            |
| भरत का आदर्श                          | १७४        |
| भारत का करुगा का मार्ग                | ११७        |
| भारत जाग रहा है                       | १५५        |
| भारत में आत्मज्ञान और यूरोप           |            |
| में विशन का विकास                     | २६३        |
| भीख नहीं, गरीबों का हक                | ₹?         |
| भूदान का अनोखा तरीका                  | ७३         |
| भूदान की ओर देखने की                  |            |
| अनेक दृष्टियाँ                        | १२८        |
| भूदान की प्रेरणा कहाँ से ?            | १८९        |
| भूदान : बुनियादी कार्य                | 98         |
| भूदान में इर कोई सहयोग दे             |            |
| सकता है                               | १६८        |
| भूदान से गरीबों का संगठन              | <b>د</b> ۲ |
| भदान से भविकानों पर उपकार             | ¥4         |

मुमि-समस्या के निमित्त से धर्म-चक-प्रवर्तन १९३ भोग के साथ दान लानिमी 823 मौतिक सत्ता गाँव में, नैतिक सचा केन्द्र में २४५ मजदूर काम को पूजा समझें २२० १६२ मन की कहानी मनुष्य-हृदय श्वण में बदल सकता है १७३ मर-मिटना ही सञ्चा क्षात्र-धर्म 93 ξş मुसलों का अहिसक इल दूँद्ना २३५ महायुद्धें का स्वागत मानव-जीवन का उद्देश्य : मुक्ति १५४ १९५ मानव मूलतः सञ्जन है ডধ मानवीय और पाशवीय तरीके मार्क्षाद् के नुक्स नदर आ रहे हैं २७२ 200 मार्क्षवाद भी हास की ओर मालिक-प्रधान मबदूर, मबदूर-प्रधान मालिक 233 . चित्रों से सेवा की सलाह

मुआवजे के प्रश्न का अहिं हक

परिहार ६८

| _                                  |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| मुक्तिः समाजरूप भगवान् में         | रोगों की जड़ मीजुड़ा व्पर्ध-          |
| विखय १५३                           | व्यवस्था में ३८                       |
| 'मुख में राम, बगल में लुरी !' १०५  | बोकतन्त्र का समा अर्थ समझें ! १०६     |
| मुझे अभिनिवेश नहीं ९६              | खेग खायक दत्तक-पुत्र को क्यों         |
| में ईखर का नाम नहीं छोड़           | न मार्नेशे १ १७०                      |
| सकता ! १८८                         | वर्ण-व्यवस्थाकेदोतस्य ११३             |
| 21 4                               | बर्ण-स्यवस्या में भी यही आदर्श १७३    |
|                                    | वर्ण-ध्यवस्था याने समान वेतन ११५      |
| म गरात्रा का हिमायती ८४            | वाणी से निर्देश, कृति से सत्याग्रह ६२ |
| मैंने मुस्लमानों का प्रेम पाया १४८ | बामन के तीन कदम ५१,२२८                |
| मैं वड़ों का मित्र हूँ २१०         | बामनाबतार का जन्म १८                  |
| में बुद भगवान् के चरण-चिह्नों      | बामनावतार, परश्रुरामावतार             |
| ७১१ रम                             | और रामावतार १६७                       |
| में विचार लाहूँगा नहीं १६५         | विचार-क्रांति के लिए भूमि तैयार २०    |
| में शान्ति-वैनिक के नाते गया! २९   | विचार-क्षात के लिए सूम तथार 💎         |
| मोदक-मिय १९                        |                                       |
| यः अर्थशुचिः, छः शुचिः २५७         | विचार मानव-जीवन की बुनियाद २३८        |
| यत का उद्देश्य : अन्तःशुद्धि ११    | विचार-शोधन का प्रमुख साधन :           |
| यन्त्र-विद्यार ९२                  | 'चरेवेति' १८                          |
| यह सब उसीकी ग्रेरणा ३६             | विज्ञान और अहिंसा का योग २१६          |
| यह समस्या बागातिक है १९            | विज्ञान और आत्मज्ञान में              |
| युग आपके हाथ में २३४               | निरंतर प्रगति २६१                     |
| युग हमारे हाय में . १२             | विज्ञान और धर्म में विरोध नहीं ७४     |
| रघुपति-कर-बाण १७९                  | विश्वान का गलत और मही<br>उपयोग २६४    |
| राज़ा का जमाना गया, प्रजा का       | विशान पर आजशान का                     |
| आया ! १६०                          | अंक्रय हो                             |
| राबा कालस्य कारणम् २५२             | विवेक्यक समता                         |
|                                    | -                                     |

सारी बनीने पात्र से हासित नहीं 🤫

| विशेष इस्ती की मौजूदगी में    | 38   | सत्य के लिए सबूत नहीं पाहिए     |          |
|-------------------------------|------|---------------------------------|----------|
| वेदांती सरकार, छोकयात्रिक     |      | सत्ययुग आ रहा है                | २३४      |
| सरकार                         | 46   | सत्याग्रह                       | 88       |
| व्यक्तिगत बीवन में अहिंसा     |      | सनातन घर्म-विचार                | २५०      |
| के प्रयोग                     | १३७  | सबको मोध का अधिकार              | 85       |
| व्यापक और संकुचित माव से      |      | सब खेती में हिस्सा हैं          | ११५      |
|                               | \$88 | सभी इस काम में पुट बायें !      | 386      |
| ब्यापकता हिंद्-धर्म की आत्मा  | १४६  | समता का युगधर्म                 | २५३      |
| शरणार्थियों और मेवातों के बीच |      | समाज भक्त कैसे बनेगा !          | २००      |
| यखन्भव दुर्गादेश के हाथ ने    | Ť    | समाबद्यास्त्र में इम यूरोप से   |          |
| •                             | 588  | े भागे                          | \$50     |
| शान्ति-सेना के पर्तंब्य       | ₹03  | समाजाय इदम् न मम                | २२५      |
|                               |      | समुद्र की वृत्ति रखो            | 120      |
| श्रीप्र पहुँचानेवाटी सीघी सह  | २७४  | सम्पत्ति-दान एक धर्म-विचार      | 288      |
| शुद्धि की आवश्यकता            | १४९  | सरकार की खमीन नयों नहीं         |          |
| द्योषण कैसे मिटेगा ?          | १७१  | ं रेव 🕻                         |          |
| घोषण-रहित समाज                | ₹6   | सरकारी दृष्टि से मीलिक अन्तर    | \$0.5    |
| थमिक सधे श्रीमान् 🖁           | 23   | सर्वोदय का मन्त्र               | 440      |
| आवस्ती का किस्सा              | २३३  | सर्वोदय-समाब की बहरत            | 6.4      |
| श्रीमानी का मत्तर मत करो      | ८६   | सहीं हुयो झासक और प्रदा फी      | \$ \$ \$ |
| 'संत खदा बीस जार, राम हृदय    |      | पही                             |          |
| होई                           | ? ₹५ | सहयोग की वाचना                  | १२१      |
| संतों का काम सूर्व वैसा !     | 64   | साधार हार                       | 23       |
| सेतो का व्यापक कार्य          | 6:   | साध्य और साधन, दोनों में पार्वि | 484      |
| सन्यासी यो अपरिव्रह, गृहस्थ   |      | साम्बर्धाम से भारत जगद्गुर      | 3.5      |
| यो परिष्रह                    | २२३  | साम्बदाह और साम्बदीय            | 41       |
|                               | 285  | सामग्रद्भाद-एक अस्तान विचार     | £30      |
| धेप्राच-दाज-तन                | [    | fix cales of me For a           | 3.       |

| सारी सृष्टि के दो मसाछे २६०            | ं इमारी क्षौटी १७९                   |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--|
| सार्यवर्णिकधर्म १३२                    | इमारी चातुर्वर्ण्य कराना १११         |  |
| चिंदी-ताड़ी छोड़ो                      | इमारी संस्थाएँ कांचनाश्चित न रहें ९२ |  |
| स्वाबलि: सर्वोदय के लिए बोट ९०         | इमारी सारी रचना अपरिग्रह             |  |
| स्ति के साथ अपने पर काबू               | पर आधृत १७२                          |  |
| पाओ २१९                                | ! हमारे तीन सूत्र १२१                |  |
| सिष्टि से दान का सक्तं २३०             |                                      |  |
| सेस्युलर स्टेट और दशक्ति धर्म ५६       | इमारे दुश्मन भीतर हैं १५१            |  |
| सेवाओं का आर्थिक मुख्यांकन             | इमारे विचार की बड़े गहराई में २७३    |  |
| असंमव ४३                               | हमें पश्चिम का विश्वान सीखना है १११  |  |
| स्त्री-पुरुष समता २५६                  | इरएक को मोक्ष का समाम                |  |
| स्वतन्त्रदा, समता और न्याय             | अधिकार ११५                           |  |
| की भूल १२५                             | इर घर सरकार की बैंक बने २५७          |  |
| स्वराज्य का मन्त्र २४९                 | हर व्यक्ति किसान वने १०१             |  |
| खराज्य के बाद सामाजिक-                 | हिंदुस्तान की प्रकृति के अनुकृछ! ३७  |  |
| , आर्थिकक्षेत्रमें ५३                  | हिसा और विश्वान-सुग १९१              |  |
| स्वराज्य के बाद साम्ययोग ४४            | हिंदा का नतीजा : गुलामी या           |  |
| स्वराज्य से पूर्व राजनीति में शक्ति ५२ | द्वनिया को खतरा १४०                  |  |
| इम गुलाम क्यो बने १ ४२                 | हिंदा के मार्ग से भारत के            |  |
| इम तुनिया के मार्गदर्शक हैं १८६        | दुकड़े होंगे १४०                     |  |
| इम भूमवित नहीं, भूमिपुत हैं। ७९        | हिंसा या अहिंसा के जुनाव             |  |
| इम सुरंथ होंगे १२९                     | का समय १३९                           |  |
| धमारा आन्दोलम मचद्र-                   | हितों में विरोध नहीं २३९             |  |
| थान्दालन है १२७                        | हिमाट्य का दान दीजिये १६४            |  |
| हमारा दोइश कर्तस्य ११०                 | द्विम्मत और व्यात्म-विदशस से         |  |
| दमारा द्विविय कार्य २०३                | आगे बढ़ो । १७४                       |  |
| हमारा विचार खतंत्र है, विसीका          | हद्य संकुचित न हो, चाहे              |  |
| उत्तर गहीं २७२                         | सेवाका क्षेत्र सीमित हो १४५          |  |
|                                        |                                      |  |

## सन् १६५७ के लिए सर्वोदय-स्वाध्याय-योजना

चन् '५७ के लिए सर्वोदय-स्वाध्याय-बोबना नये रूप में शुरू की बा रही है।' छन् '५५ और '५६ की सर्वोदय-स्वाध्याय-बोबनाओं में रही हुई कमियों से बचने के लिए यह बोबना बनायी जा रही है, जिसकी रुवरेखा इस प्रकार है:

१. यह बोबना १ बनवरी <sup>3</sup>५७ से आरम हो रही है । योबना-सदस्यता-ग्रुस्क १०) है । एक संस्था एक से अधिक संस्था में सदस्यता-ग्रुस्क बमा करा सकती है । सदस्यता-ग्रुस्क का क्यया स्थानीय प्रमाणित खादी या साहित्य-भण्डारी में ही बमा करना चोहिए । वहीं से साहित्य भी लेना होगा । राजपाट, काशी को ग्रुस्क न मेना बाय ।

र. सदस्यों को तीन-वीधाई मूल्य में साहित्य मिलेगा। १०) में कुछ मिला कर १२।-) का साहित्य प्राप्त होगा, बो लगमग तीन इबार पृष्ठों का होगा। सदस्यों को फिताब देने पर मण्डार अपने पाखवाली रखीद पर सदस्यों के इस्ताक्षर लेता रहेगा, सांकि सदस्यों को पुस्तक ठीक से मिलती रहें।

२. इस योजना में सेट नं० १ और नं० २ से भिन्न, सर्व-हेवा-संघ से प्रकाशित नयी पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें वेते-बेते प्रकाशित होती रहेंगी, सम्बन्धित मध्यारी से उपस्क्रम हो सर्व-माँगी। १॥) मूच्य तक की हर पुस्तक योजना में दी वायगी। १॥) से ऊपर के मूस्य की पुस्तक योजना के अन्तर्यंत नहीं रहेगी। दिन्तकक, शास्त्रीय तथा हिन्दी के अखाबा अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी शामिल नहीं रहेगी।

४. प्रमाणित वाहित्य-मण्डारों के पास सम्मेवा-संव मकाशन की ओर से एक तिपानी रखीद-खुक रहेगी और उनके पास सदस्य बनाने का अधिकृत प्रमाण-पत्र रहेगा। शुरूक बमा फरने पर रखीद की एक प्रति सदस्य को दो बायगी और एक प्रति मकाशन-द्यतर, काशी में पहुँचती रहेगी। वह रखीद हो सदस्यता-कार्म समझा बायगा। अलग से कोई फार्म नहीं रहेगा।

५. २० या अधिक सदस्य एक साय बनना चाहुँगे, तो उन्हें कार्यो से वदस्य बनाया बा सबेगा। उनका शुक्त एक साय काशी आना चाहिए। उन्हें एक साय ही साहित्य किसी भी रेड्येन्टेशन-पहुँच दिया बा सबेगा। सुटकर सदस्य काशी से नहीं बनाये चाँगे।